# वार्षिक रिपोर्ट 1968-69



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

प्रकाशन विभाग में सैयद ऐनुल ग्रावेदीन, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रौर प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भवन, श्री ग्रारविन्द मार्ग, नई दिल्ली 16 ढारा प्रकाशित तथा राजेन्द्र प्रिन्टर्स, राम नगर, नई दिल्ली-55 में मुद्रित ।

# विषय-सूची

|                                                                                                               | 0.00 | <b>ब्रह</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1. परिचय                                                                                                      |      | 1           |
| 2. संगठन, प्रशासन श्रौर वित्त                                                                                 | •••  | 3           |
| 3. भ्रनुसंधान, भ्रध्ययन श्रीर सर्वेक्षण                                                                       | •••  | 6           |
| 4. पाठ्यक्रम ग्रीर शैक्षिक साहित्य का विकास                                                                   |      | 9           |
| 5. शिक्षण कार्यक्रम                                                                                           | •••  | 15          |
| 6. विस्तार एवं क्षेत्र सेवाएँ                                                                                 |      | 19          |
| 7. राष्ट्रीय एकीकरण एवं सह-पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम                                                         | ***  | 24          |
| 8. राष्ट्रीय परिषद् कैम्पस श्रीर कर्मचारी वर्ग का कल्याएा                                                     |      | 27          |
|                                                                                                               |      |             |
| शिष्ट के किया है है कि है है कि |      |             |
| क. राष्ट्रीय बौक्षिक श्रनुसंधान श्रौर प्रशिक्षण परिषद् के सदस्यगण                                             |      | 29          |
| ख. शासी निकाय के सदस्यगए।                                                                                     | ***  | 31          |
| ग. वित्त-सिमिति के सदस्यगए।                                                                                   | •••  | 32          |
| घ शैक्षिक अध्ययन मंडल और उसकी स्थायी अनुसंधान समिति व विस्तार ए                                               | वं   |             |
| क्षेत्र सेवा समिति के सदस्यगण                                                                                 |      | 33          |
| ङ. केन्द्रीय शैक्षिक साहित्य समिति के सदस्यगरा                                                                |      | 36          |
| च. बजट श्रनुमान                                                                                               |      | 38          |
| छ. श्रनुसंघान ग्रौर सर्वेक्षण                                                                                 |      | 39          |
| ज. बाहर की संस्थाग्रों को दी गई वित्तीय सहायता                                                                |      | 46          |
| भ. प्रकाशन                                                                                                    |      | 49          |
|                                                                                                               |      |             |



# 1. परिचय

सितंबर 1961 में स्वायत्त संस्था के रूप में स्था-पित राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् भारत में स्कूल-शिक्षा में सुधार लाने के लिए ग्रनसंधान, प्रशिक्षण ग्रौर विस्तार के विकास-कार्यों में संलग्न है। इसका कार्य गैक्षिक ग्रनुसंधान करना, इनमें सहायता करना, इन्हें बढ़ावा देना तथा इनमें समन्वय स्थापित करना, सेवापूर्व ग्रौर सेवा-कालीन प्रशिक्षण व विस्तार कार्यक्रमों का स्रायोजन करना एवं शिक्षा की नवीनतम तकनीकों ग्रौर पद्धतियों से संबंधित जानकारी देना है। यह शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय महत्त्व के सर्वेक्षणों का ग्रायोजन करती है ग्रीर देश में स्कूल-शिक्षा की म्रावश्यक समस्याम्रों की जाँच पर विशेष बल देती है। परिषद् राज्यों द्वारा गुणात्मक सुधार के लिए की गई योजनात्रों, उनके कार्यान्वयन ग्रौर मूल्यांकन के कार्यों में सहयोग देती है। यह प्रशिक्षण ग्रौर प्रशासन में सभी स्तरों पर सलग्न मानव-साधनों को गति प्रदान करने की इच्छ्क है।

परिषद् विगत सात वर्षों से, ग्रपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े विकास-कार्यक्रमों में लगी हुई है। इसने मौलिक ग्रौर व्यावहारिक ग्रनुसंधान में 50 बृहद् परियोजनाएँ प्रारंभ कर रखी हैं। यह शनैः शनैः भारतीय स्थिति को प्रभावित करने वाले बड़े क्षेत्रों पर सात प्रकार से प्रभाव डालने लगी है। ये निम्नलिखित प्रकार हैं:

(i) सीखने और विचारने की मौलिक प्रकियाओं की जाँच जिनमें सम्मिलित है उपलब्धि का प्रयोजन, विकास का माप और 'यह ऐसा क्यों है, यह क्या है' का स्पष्टीकरण, भारतीय बच्चों का उनकी वर्तमान ग्रवस्थाओं में सामाजिक ग्राथिक ढाँचे के विरुद्ध विकास का ढंग, परीक्षणों का विकास और प्रतिभाशील बच्चे का ग्रध्ययन करना । सीखने के ग्राधार केवल कल्पना के भरोसे न रह कर विज्ञान-सम्मत रूप में स्थापित किए जा रहे हैं ।

- (ii) उपलब्ध की जा सकने वाली निर्धारण योग्य क्षमता के स्तर पर, पाठ्यक्रम का किस प्रकार निर्धारण किया जाय कि पहले विचार और फिर उनके ग्रनुरूप समझ उपलब्ध हो जाय, विभिन्न विषयों के पारस्परिक संबंधों पर बल प्रदान करते हुए पाठ्यक्रम-विकास की तकनीकों ग्रौर प्रकारों की जाँच करना।
- (iii) इस बात की जाँच करना कि पाठ्यक्रम में निर्मित विचारों ग्रीर समझ को किस प्रकार महत्त्वपूर्ण विषय-क्षेत्रों की पाठ्य-पुस्तकों में प्रतिविभिन्नत किया जा सकता है।
- (iv) विस्तार सेवाओं को इस प्रकार विकसित करना कि शिक्षक परिवर्नन का प्रभावी साधन बने, और क्षेत्र में शिक्षक की तैयारी और विकास के लिए अनुसंधान को अभ्यास से अधिकाधिक संबद्ध करना।
- (v)चूँ कि प्रशिक्षण का कार्य सतत कार्य है, इसलिए परिषद् ने बी॰एड, एम॰ एड, पी एच॰ डी॰ स्तरों पर सेवापूर्व प्रशिक्षण देने के अपने कार्यक्रम के साथ-साथ शिक्षकों, अध्यापक-शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों और अनुसंधानकतिश्रों के

सेवाकालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का विकास किया है।

- (vi) निर्धारण को अधिक विश्वसनीय और वैध बनाने के लिए परीक्षा-सुधार के बारे में कार्य करना । परिषद् सभी स्कूल-विषयों में लक्ष्य-श्राधारित नमूने के प्रक्तों का एक बड़ा भंडार भी तैयार कर रही है ।
- (vii) परिषद् ने ग्राज के भारत के लिए विज्ञान ग्रीर गणित की शिक्षा के ठोस कार्य-कम को महत्वपूर्ण माना है ग्रीर ग्रीद्योगिक-ग्रर्थव्यवस्था के लिए महत्त्व-शील इस कार्यक्रम को निरूपित व विकसित किया है।

इसके साथ ही, परिषद् ने देश की ग्रन्य संस्थाग्रों को शिक्षा में ग्रनुसंधान-परियोजनाग्रों का योगदान किया है। परिषद् ने हमारी तात्कालिक समस्याग्रों के संबंध में जनता को जागृत करने ग्रौर शिक्षा में ग्राज प्रत्यक्षतः हलचल के लिए वातावरण निर्माण करने के हेतु सेमिनार श्रीर सम्मेलनों का श्रायोजन किया है। इसके श्रतिरिक्त, प्रतिवेदन-वर्ष में, परिषद् ने गैक्षिक-श्रध्ययनों में यूनेस्को, श्राई० ई० ए० जैसी कई श्रंतर्राष्ट्रीय संस्थाशों से सहयोग किया है।

वस्तुतः प्रतिवेदन में राष्ट्रीय परिषद् व इसके एककों—राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के 11 विभागों, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान ग्रीर चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के विकास ग्रीर उनके ग्रनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विस्तार के तीन प्रमुख क्षेत्रों में उनके उद्देण्यों को दिखाया गया है। इसके ग्रतिरिक्त परिषद् एक सूचनाकेन्द्र के रूप में कार्य करती है ग्रीर शैक्षिक साहित्य के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है।

पिछले वर्ष परिषद् के कार्यों की समीक्षा करने ग्रीर इसके ग्रागे के विकास हेतु मार्गदर्शन के लिए योजना ग्रायोग के सदस्य डाक्टर बी० डी० नाग चौधरी की ग्रध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय गैक्षिक ग्रमुसंधान ग्रीर प्रशिक्षण परिषद् की समीक्षा-समिति ने ग्रपना प्रतिवेदन दे दिया है जो भारत सरकार के विचाराधीन है।

# 2. संगठन, प्रशासन ग्रीर वित्त

पंजीकृत स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रन्-संधान ग्रीर प्रशिक्षण परिषद् के संविधान के ग्रंतर्गत व्यवस्था है कि भारत सरकार के शिक्षामंत्री ग्रौर पदेन परिषद् के ग्रीर शिक्षा-सलाहकार ऋमशः इस परिषद् की शासी निकाय के ग्रध्यक्ष ग्रौर उपा-ध्यक्ष होंगे । डाक्टर विगुण सेन ने इसके ग्रध्यक्ष के रूप में परिषद का इस वर्ष के ऋधिक काल तक मार्ग-दर्शन किया। फरवरी 1969 में प्रोफेसर बी० के० श्रार० वी० राव ने परिषद् की बागडोर सँभाली। भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा-सचिव श्रीर परिषद् के संस्थापक-उपाध्यक्ष श्री प्रेम कृपाल ग्रप्रैल 1968 में सेवानिवृत्त हो गए, श्रौर इस वर्ष की श्रधिक श्रवधि में फरवरी 1969 तक श्री जी० के० चंदीरामानी ने जपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। श्री प्रेम कपाल की सेवानिवृत्ति के पश्चात, जो भारत सरकार के शिक्षा-सलाहकार होने के साथ-साथ परिषद् के संस्थापक-निदेशक भी थे, इस वर्ष किसी निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई। परिषद् का दैनदिन कार्य पूर्णकालिक सचिव श्री प्रभाकर नरहर नातू की सहायता से पूर्णकालिक संयुक्त निदेशक डाक्टर शिव के॰ मिल्ल की देखभाल में चलता रहा।

परिषद् का संगठनात्मक रूप पिछले वर्षों की ही भांति, मोटे रूप में उसी प्रकार का वना रहा जैसा भ्रगले पृष्ठ पर दिखाया गया है।

परिषद् का प्रशासिनक सिनवालय, जो ग्रभी तक इंद्रप्रस्थ इस्टेट में किराए के भवन में स्थित था, मई 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रांगण में स्थानांतरित कर दिया गया। निर्माणाधीन छः-मंजिल प्रशासिनक खंड के जुलाई 1969 में उपयोग योग्य हो जाने की ग्राशा है। तभी, श्राजकल कैम्पस से बाहर किराए के भवनों में स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के शेप विभागों को योजनाबद्ध रूप में क्रमशः कैम्पस में स्थानांतरित करने का विचार है।

# बैठकें

### परिषद् की सामान्य निकाय

परिषद् की सातवीं सामान्य वार्षिक बैठक दिनांक 10 अन्तूबर, 1968 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में 1967-68 वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा हुई । परिषद् ने बजट अनुमानों के साथ-साथ 1968-69 के कार्यक्रमों पर भी विचार किया। अध्यक्ष ने स्कूल-शिक्षा में सुधार के लिए परिषद् द्वारा किए गए महत्त्वपूर्ण अनुसंधान-अध्ययनों की प्रशंसा की और प्रेरणा दी कि इनका व्यापक प्रचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि जिस किसी व्यक्ति को भ्रपनी मातृभाषा के भ्रतिरिक्त एक और दूसरी भाषा सीखनी पड़े तो, चाहे यह हिन्दी हो म्रथवा ग्रंग्रेजी या कोई ग्रौर भाषा-परिषद् को उस दूसरी भाषा के प्रशिक्षण की विधि पर परामशं भी देना चाहिए। परिषद् को चाहिए कि वह परामर्श दे कि किस स्तर से दूसरी भाषा का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाए और एक भाषा को सीखने में कितने वर्ष लगेंगे।

#### शासी निकाय

इस वर्ष शासी निकाय की तीन बैठकें दिनांक 16-5-68, 4-6-68, श्रौर 21-9-68 को हुईं। इन बैठकों में, अन्य विषयों के साथ-साथ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की समीक्षा-सिमिति की बड़ी-बड़ी सिफारिशों पर भी विचार किया गया। यह प्रतिवेदन शासी निकाय के पर्यवेक्षणों के साथ, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।

#### वित्त समिति

वित्त समिति की बैठक 8 अप्रैल, 1968 को हुई। समिति ने वर्ष के बजट अनुमानों को मान्य करने के अतिरिक्त, वित्तीय उनझाव वाले विभिन्न प्रस्तावों

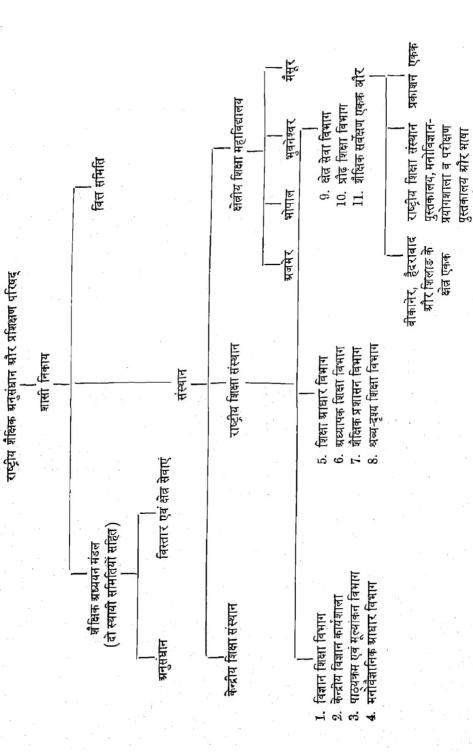

प्रयोगशाला

पर भी विचार किया। ग्रन्य विषयों के साथ-साथ एक महत्त्वपूर्ण मद का संबंध क्षेत्रीय शिक्षा महा-विद्यालयों के छात-कल्याण कोष में परिषद् द्वारा समान ग्रनुदान की ग्रदायगी के प्रस्ताव से था। इसे सिद्धाततः स्वीकार कर लिया गया।

#### शैक्षिक अध्ययन मंडल की स्थायी श्रनुसंधान समिति

स्थायी अनुसंधान समिति की दो बैठकें 20 अप्रैल, 1968 और 25 जनवरी, 1969 को आयोजित की गईं। समिति ने वर्ष के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अनुसंधान और विकास कार्यों पर विचार करने और उनको मान्य करने के अतिरिक्त परिषद् द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा सुप्रसिद्ध अनुसंधान संस्थाओं द्वारा प्रारंभ की जाने वाली 20 परियोजनाओं पर भी विचार किया और उनको मान्य किया। समिति ने लेखकों को आंशिक वित्तीय सहायता देकर शैक्षिक अनुसंधान के तीन उत्कृष्ट ग्रंथों के प्रकाशन-कार्य को भी मान्यता प्रदान कर दी। समिति के समक्ष परिषद् की वित्तीय सहायता से पूर्ण की गई परियोजनाओं के मूल्यांकन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए।

#### शैक्षिक ग्रध्ययन मंडल की विस्तार और क्षेत्र-सेवाओं संबंधी स्थायी समिति

समिति की बैठक 15 जून, 1968 को हुई। इसमें वर्ष के लिए परिषद् के विस्तार और क्षेत्र-कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया जिनमें बीकानेर, हैदराबाद ग्रीर शिलाङ स्थित तीन क्षेत्र-एककों के कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

#### सदस्यता

परिषद् की विभिन्न परामर्शदात् ग्रीर प्रशास-

निक निकायों की सदस्य-सूचियाँ परिशिष्ट क, ख, ग, घ ग्रौर ङ में दी गई हैं।

# परिषद् का वित्त स्रोत

परिषद् की निधियों का प्रमुख स्रोत भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान हैं। 1968-69 के संशोधित अनुदान और 1969-70 की बजट-माँगों की तुलना में बजट-आवंटन निम्नलिखित प्रकार हैं:

#### 1968-69

| बजट ग्रनुमान            |          | संगोधित<br>ऋनुमान |  |
|-------------------------|----------|-------------------|--|
|                         | <br>(लाख | र रुपयों में)     |  |
| योजनेतर                 | 180.41   | 180 28            |  |
| योजना                   | 227.15   | 177:35            |  |
| 1969                    | -70      |                   |  |
| सरकार के समक्ष प्रस्तुत |          | बजट               |  |
| की गई बजट-माँगें        |          | भ्रावंटन          |  |
| (लाख रूपयों में)        |          |                   |  |
| योजनेत्तर               | 298.23   | 208 78            |  |
| योजना                   | *219 80  | 139 00            |  |

\*(इसमें राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा परिषद् के लिए 12 50 लाख ६० की राशि भी सम्मिलित है)

भिन्न-भिन्न स्तरों पर किए गए इन प्रबल संशो-धनों स्रीर कटौतियों से, निस्संदेह, हमारी विकासो-न्मुख गतिविधियों के प्रकार स्रीर उद्देश्य सीमित हो जाएँगे । बजट-श्रनुमानों के स्रीर स्रधिक विवरण परिशिष्ट च में दिए गए हैं।

# 3. ऋनुसंधान, ऋध्ययन ऋौर सर्वेदाण

भारत में शैक्षिक अनुसंधान का प्रारंभ हाल ही में हुआ है। अभी तक इसकी उपेक्षा का कारण अंशतः तकनीकी जानकारी की कभी और अंशतः धन की कभी रहा है। अब यह बात स्वीकार कर ली गई है कि शिक्षा एक निवेश है और हमारे सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का अभी तक उस क्षेत्र पर प्रभावी भूतपूर्व तदर्थ धारणाओं, मतों और रूढ़िवाद के स्थान पर सुविचारित योजनाओं के आधार पर आयोजन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को शैक्षिक ग्रनुसंधान के क्षेत्र में स्पष्टतः एक ग्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसने ग्रवबोधन ग्रौर चिन्तन जैसी ग्राधारभूत प्रक्रियाग्रों की जाँच का कार्यभार उठाया है जिनमें उपलब्धि का प्रयोजन, भारतीय बच्चों का उनकी ऋपनी विद्य-मान ग्रवस्थाओं के सामाजिक-ग्रार्थिक ढाँचे के विपरीत उनके विकास की विधि, परीक्षणों का विकास, प्रतिभासंपन्न बच्चे का ग्रध्ययन ग्रादि सम्मिलित है। परिषद ने कक्षा में पढ़ाने की व्यावहारिक समस्यात्रों का विश्लेषण करने और उनके उत्तर खोजने का प्रयत्न किया है। इसने भावी गैक्षिक विकास की ठोस योजना में भ्रावश्यक प्रश्नों पर मूल भ्रांकड़े प्रस्तुत करने के लिए गैक्षिक सर्वेक्षणों का एक कम प्रारंभ कर रखा है।

अनुसंघान कार्य के सहकारी पक्ष पर जोर देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित किया गया है और ग्रन्य भारतीय संस्थाओं को भी, जो स्वतंत्र रूप से प्रथवा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सहयोग से ऐसे कार्य शीघ करने में समर्थ हैं, ग्रनुसंधान-कार्य सौंपा गया है। इसने गैक्षिक अनुसंधान की वृद्धि के लिए ग्रावश्यक निपुणता विकसित करने के लिए ग्रनुसंधान-प्रकारों के पाठ्य-क्रमों का ग्रायोजन किया है।

इस वर्ष पहले प्रारंभ की गई परियोजनात्रों में प्रगति हुई थी, तथा कुछ अन्य नए अध्ययन व सर्वेक्षण किए गए थे। यहां इलाहाबाद, दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद भीर ग्रहमदाबाद सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों के शहरी, उपनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 21 वर्षाय बच्चों के नमने को रीतिबद्ध ग्रध्ययन के माध्यम से भारत में प्रगति के ग्रादर्श निर्माण करने के उद्देश्य से प्रेरित विकासशील ग्रादर्श परियोजना का उल्लेख करना ग्रभीष्ट होगा। मोटर ग्रीर वैयक्तिक-सामाजिक विकास पक्षों से संबद्ध भ्रांकड़ों का विश्लेषण पूरा कर लिया गया है। भ्रनुकूली भ्रौर भाषा विकास पक्षों का विश्लेषण किया जा रहा है। पिछले वर्ष प्रारंभ की गई बाल-विकास की एक ग्रन्य परियोजना का संबंध स्कूल-पूर्व वर्गों में धारणा निर्माण के ग्रध्ययन से है। इसका उद्देश्य ग्रन्य श्रनुभवों के संदर्भ में भाव-प्रशिक्षण की तुलना में संरचित अनुभवों के माध्यम से एकाकी भाव-प्रशिक्षण द्वारा हुए धारणा-निर्माण एवं वैयक्तिक-सामाजिक समायोजन में तुलनात्मक प्रभावोत्पादकता की जाँच करना है। ये स्कूल-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम का श्रंग है। देश के विभिन्न भागों के सात केन्द्रों के सहयोग से चल रही सहकारी परीक्षण विकास परियोजना--14-25 वर्षायु-सीमांतर्गत व्यावसायिक ग्रिभिव-वर्ग 5 ग्रीर 11 के लिए--के दो परीक्षण प्राय: पूर्ण हो ही चुके हैं। शिक्षक मनोबल और प्रोत्साहन विकास अध्ययन के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रायोगिक परियोजनाएँ स्कूल भीर प्रशिक्षण महाविद्यालयों के स्तर पर प्रारंभ की गई थीं। ग्रन्य महत्वपूर्ण परियोजना का संबंध जिसमें इस वर्ष कुछ प्रगति हुई थी, शिक्षित वयस्कों द्वारा दूसरी भारतीय भाषात्रों के ग्रहण करने में कार्यक्रमित ग्रवधारण-तकनीकों के उपयोग से है। दो स्वयं-ग्रनुदेशक 'कार्यक्रम'--एक बंगला भाषी वयस्कों को हिन्दी सिखाने श्रीर दूसरा बंगला भाषी वयस्कों को उड़िया सिखाने—विकसित किए जा रहे हैं। हिन्दी वाले 'कार्यक्रम' का प्रारूप पहले ही बन चुका है ग्रोर ग्रनेक व्यक्तियों पर उसका परीक्षण भी किया जा चुका है। हैदराबाद की सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ग्रॉफ इंग्लिण, पूना के डेकन कालेज के भाषाविज्ञान-विभाग तथा ग्रन्नामलाई विश्वविद्यालय के एडवाल्स्ड सेन्टर ग्रॉफ लिग्विस्टिक्स के सहयोग से कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित दूसरी भाषा सिखाने हेतु 'विधियां ग्रौर सामग्री-विकास' परियोजना की रूप-रेखा को ग्रंतिम रूप प्रदान कर लिया गया है जिससे कि ग्रगले वर्ष प्रारंभ में ही कार्य ग्रागे बढ़ जाए।

शैक्षिक उपलब्धि मृल्यांकन की श्रंतर्राष्टीय संस्था द्वारा प्रारंभ की गई 'म्रंतर्राष्ट्रीय गौक्षिक जपलिब्ध' परियोजना में भाग लेने वाले विश्व के 21 देशों में से भारत भी एक है। परीक्षणों श्रौर प्रश्नोत्तरों का श्रनुवाद हो चुका है ग्रीर उनका ग्रभ्यास भी किया जा चुका है, तथा मद-विश्लेषण की ग्राधार सामग्री समन्वय के लिए श्रंतर्राष्ट्रीय केन्द्र को भेज दी गई थी। ग्रंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रायोजित की जा रही एक अन्य परियोजना एशिया क्षेत्रीय परियोजना है। परिषद एशियाई देशों में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पाठ्यकम विकास के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यूनेस्को और जापान के राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान संस्थान के साथ सहयोग कर रही है। भारत के लिए प्रारूप-प्रतिवेदन का अध्ययन फरवरी, 1969 में टोकियो में हुए अनुसंधान-वर्कशाप में वैसे ही प्रति-वेदनों के साथ-साथ किया गया था । तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रारंभ किया गया था।

ग्रन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधि का संबंध महत्त्वपूर्ण विषयों पर ग्रग्रणी ग्राधार पर ग्रथवा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए लाभवायक गैक्षिक सर्वेक्षणों से हैं। इन महत्त्वपूर्ण विषयों में तकनीकी शिक्षा देने वाले उच्च/ उच्चतर माध्यमिक/बहुद्देशीय स्कूलों में, तथा विकलांगों को शिक्षा देने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-शिक्षकों की कामकाज की ग्रवस्थाओं का देखभाल करने वाली संस्थाग्रों में, ग्रौर ऐतिहासिक सांस्कृतिक, सामाजिक व ग्रार्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान रखकर गैक्षिक कार्यक्रमों के संबंध में चुने हुए

ग्रामीण सामुदायिक विकास खंडों में सुविधाएँ प्रदान करना है।

ये तो वर्ष भर में किए गए उन अनुसंधान-अध्ययनों और खोजों में से कुछ के ही उदाहरण हैं जिनमें वाल-विकास, किशोरावस्था, शिक्षक मनोबल और प्रोत्साहन, दूसरी भाषा का शिक्षण, तेजस्वी अल्पायु-उपलब्धिकर्ताओं व कार्यक्षम स्कूल-विफलताओं पर मार्गदर्शन व परामर्श का प्रभाव, कार्यक्रमित अव-बोधन, अपव्यय व गतिहीनता, परीक्षण-विकास, वयस्क साक्षरता परियोजनाएँ आदि सहित शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष भर में किए गए अनुसंधान-कार्यों के अधिक विवरण परिशिष्ट छ में देखे जा सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों में ही अनुसंधान योजनाएँ बनाने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय परिषद ने स्वतंत-रूप से अथवा गौक्षिक अनुसंधान में संलग्न विभिन्न विश्वविद्यालय-विभागों, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा स्वैच्छिक संगठनों ग्रादि को अनुसंधान-परियोजनाएँ दी हैं। इनका उद्देश्य अनुसंधान को सिकय बनाना और सारे भारत में ऐसे प्रमुख स्थानों का निर्माण करना है जो भारतीय स्थितियों में गैक्षिक अनुसंधान के ज्ञान-प्रसार का केन्द्र बन जाएँ। शिक्षा में महत्त्वपूर्ण परियोजनाश्रों की विविधता से संबंध रखने वाली 75 से अधिक अन्संधान-परियोजनाएँ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश, हरयाणा, राजस्थान ग्रीर पंजाब सहित देश के विभिन्न भागों की विविध संस्थाओं को दी गई हैं। इस वर्ष, राष्ट्रीय परिषद् ने 25 से अधिक परियोजनाएँ संस्वीकृत कीं। इनमें, ग्रन्य विषयों सहित, वाराणसी ग्रौर जोधपुर विश्वविद्यालयों के छात-ग्रसंतोष ग्रौर संबद्ध समस्याग्रों की परियोजनाएँ हैं। ग्रन्य विशेष महत्त्व की परियोजनाएँ विविध स्कल विषयों में रोगनिदान विषयक परीक्षणों के विकास की हैं, जो तीन संस्थायों को संस्वीकृत हैं। वर्ष भर में संस्वीकृत परियोजनाओं की एक सूची परिशिष्ट ज में भी दी गई है। शैक्षिक अनुसंधान के इन उत्कृष्ट ग्रंथों के प्रकाशनार्थ तीन व्यक्तियों को सहायता भी दी गई थी।

राष्ट्रीय परिषद् ने अपने ही विभागों और शैक्षिक अनुसंधान के प्रसिद्ध केन्द्रों के सहयोग से मनुसंधान-परियोजनायों का न केवल यायोजन ही किया है, अपितु वित्तीय सहायता और कुछ शैक्षिक मार्गदर्शन देकर अपनी कक्षा-समस्यात्रों को कार्य-म्रनुसंधान प्रकार की लघु प्रयोगात्मक परियोजनाएँ प्रारंभ कर हल करने के लिए प्रोत्साहन देकर माध्य-मिक स्कूल-शिक्षकों में अनुसंधान प्रवृत्ति विकसित करने का यत्न किया है। प्रयोगात्मक परियोजनाभ्रों की योजना लगभग एक दशक पूर्व प्रारंभ की गई थी भीर उसका प्रतिफल भ्रत्यंत उत्साहवर्धक रहा है। इस वर्ष लगभग 800 परियोजना-प्रस्ताव भ्राए थे, जिनमें से 400 प्रस्ताव वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकार किए गए थे। इस संबंध में, शिक्षकों की सहायतार्थ दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं---एक पुस्तक 'ए हैन्डबुक फॉर क्लासरूम टीचर्स' है जिसमें प्रयोगात्मक, विकासशील, कार्य-प्रनुसंधान पर बल दिया गया है और दूसरी पुस्तक स्कूलों द्वारा विगत वर्षों में किए गए चुने हुए प्रतिवेदनों का संग्रह है। भविष्य में ऐसी कार्य-अनुसंधान परियोजनाश्रों में भाग लेने के इच्छुक शिक्षकों को श्रीर अधिक मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से लगभग 100 अच्छी परियोजनाश्चों का सारांश तैयार कर लिया गया है।

भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा 1939-61 के काल में शिक्षा में डाक्टरेट और मास्टर की डिग्री के लिए मान्य अन्वेष-प्रबंधों और विवेचनाओं की एक वर्गीकृत-सूची 1966 में प्रकाशित की गई थी। इस प्रयत्न की सराहना सभी ने, और विशेषकर शैक्षिक अनुसंधान में संलग्न सभी व्यक्तियों ने की थी। इस वर्ष, इस कम में दूसरा संकलन प्रकाशित किया गया है जिसमें 1962-66 का काल आता है।

इस प्रकार, शैक्षिक अनुसंधान के लिए सीमित धन होते हुए भी राष्ट्रीय परिषद् ने देश में कक्षा-अभ्यासों में सुधार और उपयुक्त पाठ्यकम में विकास को प्रभावित करने वाली महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान-कार्य को आयोजित करने, उसमें समन्वय स्थापित करने और उसे प्रोत्साहित करने का यत्न किया है।

# 4. पाठचक्रम त्रीर शैनिक साहित्य का विकास

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का मुख्य उद्देश्य स्कूल-शिक्षा में गुणात्मक-सुधार की दिशा में कार्य करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कार्य-क्षेत्रों में से कुछ ये हैं: (1) पाठ्यक्रम में संशोधन, (2) श्रेष्टतर पाठ्यपुस्तकों, साधनों और उपकरणों का उत्पादन, (3) शिक्षक-क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता के अतिरिक्त शिक्षण-विधियों और मूल्यांकन में सुधार । इस प्रकार पाठ्यक्रम विकास और मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण साधनों व उपकरणों, पूरक पाठ्य-सामग्री सहित उपयुक्त शैक्षिक साहित्य का उत्पादन एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जिसमें केन्द्रीय संस्था के रूप में राष्ट्रीय परिषद् को अपनी शिक्तयां लगानी चाहिए, और परिषद् ऐसा ही कर भी रही है।

परिषद् में स्कूलों के लिए विज्ञान, गणित, इतिहास, भुगोल, सामाजिक ग्रध्ययन, भाषा, कला भीर शिल्प आदि में पूनः पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विषय-विशेषज्ञों, रीतिशास्त्रियों ग्रौर मनो-वैज्ञानिकों के दलों का गठन किया गया है। इस ब्हत्कार्य में योग्यतम विद्वानों ग्रौर वैज्ञानिकों को भाग लेना अभीष्ट है। अतः, परिषद् ने मानविकी ग्रौर विज्ञानों के परिष्कृत स्कूल-पाठ्यक्रम ग्रौर पाठ्य-सामग्री के विकास के ग्रपने कार्यक्रमों में विश्व-विद्यालय-प्रोफेसरीं, विख्यात शिक्षाविदों, व्यावसा-यिक वैज्ञानिकों, भाषाविदों ग्रौर ग्रनुभवी स्कूल-शिक्षकों को बड़ी संख्या में सम्मिलित कर लिया है। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में यूनेस्को और यूनिसेफ ने भी विशेषज्ञों ग्रौर उपकरणों को देकर कार्यक्रम में सहायता दी है। पाठ्यक्रम ग्रीर पाठ्य-सामग्री को व्यापक रूप में व्यवहार में लाने के लिए व्यापक परीक्षणों, जाँच-पडतालों द्वारा परिष्कृत ग्रौर श्रंतिम रूप दिया जाता है। केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला ग्रपने

स्कूलों में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों, प्रयोगात्मक थैलों और श्रन्थ सामग्रियों का रूपरेखांकन करके और उनका निर्माण करके संगोधित विज्ञान पाठ्यक्रम को सुविधापूर्वक लागू करने में सहायता करता है। श्रव्य-दृश्य शिक्षा-विभाग गैक्षिक चिलों, फिल्मिस्ट्रिपों, चार्टों और किट ग्रादि को विकसित कर ग्रपना योगदान करता है। परिषद् द्वारा प्रारंभ किए गए विस्तार-सेवाकेन्द्रों के माध्यम से स्कूल-विषयों में शिक्षण-एककों के रूप में कुछ हिदायत-सामग्री भी विकसित की गई है। शिक्षक-प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने और उसमें सुधार लाने के प्रयत्न भी किए गए हैं।

1968-69 में पाठ्यक्रम विकास और हिदायत-सामग्री के उत्पादन की इस प्रमुख दिशा में विभिन्न भ्रनुशासनों में की गई प्रगति का संक्षिप्त लेखा निम्नलिखित प्रकार है:

# विज्ञान और गिएत

प्रतिवेदन-वर्ष में स्कूल के विभिन्न स्तरों पर विज्ञान-शिक्षा के गुणात्मक सुधार को राष्ट्रीय परिषद् की ग्रोर से प्राथमिकता मिलती रही। स्कूल-शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पिछ्ले वर्ष प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाएँ चालू रखी गई थीं।

यूनेस्को योजना-मिश्चन ग्रौर कोठारी ग्रायोग ने सिफारिश की है कि यद्यपि सामान्य विज्ञान को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना जारी रखा जाय, तथापि भौतिकी, रसायन, जीव-विज्ञान ग्रौर गणित के विषय-ग्रनुशासनों के रूप में विज्ञान की उच्चतर प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। परिष्कृत पाठ्यकम ग्रौर पाठ्य-सामग्री के विकास में यही रीति ग्रपनाई गई है। प्राथमिक स्तर के लिए सामान्य विज्ञान का मूल धारणा-ग्राधारित पाठ्यकम संशोधित

किया गया है और प्रकाशन के लिए तैयार कर दिया गया है। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में, तीन खंडों में, 'टीचर्स हैं-डबुक ऑफ एक्टीविटीज' पूरी कर ली गई है। यह 'निर्देश पुस्तिका' शिक्षक को न केवल विज्ञान के मौलिक तथ्य बताती है अपितु जिस वैज्ञानिक किया का संप्रेषण उसके माध्यम से कक्षा में अभीष्ट है उसके संबंध में अधिक जानकारी की समझ देने के लिए पूरक तथ्यों के हेतु मार्गदर्शन भी करती है। कक्षा 3 और 4 की पाठ्यपुस्तकों के प्रथम प्रारूप लिखे और पुनरीक्षित किए गए थे, और कक्षा-3 की पुस्तक के प्रारूप को अंतिम रूप देने का कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। अध्यापकनिर्देश-पुस्तिका में दिखाई गई गतिविधियों के अनुरूप ही एक प्राथमिक विज्ञान किट का रूपांकन और विकास किया जा चुका है।

मुख्य कार्य माध्यमिक स्तर पर परिष्कृत पाठय-विवरणों, पाठ्यपूस्तकों, शिक्षकों के हेतू मार्गदर्शक सामग्री और मिडिल स्कूल स्तर के प्रथम वर्ष से ही वैयक्तिक अनुशासन के रूप में विज्ञान विषयों का अवबोधन कराने के लिए बेहतर देसी सामान में सुधार करना था। मिडिल-स्कूल-स्तर के तीन वर्षीय कार्यं का प्रथम चरण लगभग पूर्ण हो ही चुका है। यंग्रेजी और हिन्दी में परीक्षात्मक पाठ्य-सामग्री के 28 शीर्षकों का विकास किया जा चुका है। सभी विषयों में शिक्षक-मार्गदिशिकाधों के समस्त पांच गीर्षक भी विकसित किए जा चुके हैं। सहायक पत के रूप में, हमारी विज्ञान कार्यशाला में पूरे मिडिल स्तर के लिए 27 मदों वाछे रसायन-किट, कक्षा 6 के शिक्षण के लिए 73 मदों वाले भौतिकी-किट, जीव-विज्ञान के लिए सामान के 10 मदों वाले, भौतिकी के 32 मदों वाले और गणित के 15 मदों वाले किट (इस पाठ्यक्रम को सिखाने के लिए) विशेष रूप से विकसित किए गए थे। 30 प्रयोगात्मक स्कूलों की प्रत्येक कक्षा के लगभग 1500 हिन्दी माध्यम वाले और लगभग 1090 अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों पर पाठ्य-सामग्री का परीक्षण किया गया था। सरकार के प्रयोगात्मक स्कूलों के छात्रों का प्रथम बैच मार्च 1969 में सार्वजनिक परीक्षा में बैठा था । सामग्री के परीक्षण, स्कूलों के सर्वाधिक निक्षरीण ग्रौर प्रयोगा- त्मक स्कुल शिक्षकों से मिलने-जुलने से वे प्रतिपद्ध म्राधार-सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं जिनके म्राधार पर सामग्रियां का संशोधन और व्यापन स्तर पर प्रकाशन के लिए परिष्कार किया गया है। पाठ्यपुस्तकों के ऐसे 18 शीर्षक (अंग्रेजी श्रौर हिन्दी में) पहले ही छप चुके हैं और 10 नए शीर्षक छप रहे हैं। प्रारंभिक सामग्री के उत्पादन के बाद राज्य सरकारों को इस सामग्री से परिचित कराने के लिए पग उठाए गए थे ग्रौर केन्द्रीय विद्यालय संगठन, कुछ राज्य सरकारें ग्रौर संघ-क्षेत्र सहित कुछ अभिकरणों ने राष्ट्रीय संस्थान द्वारा विकसित सामग्री को ग्रहण कर या उनके श्रनसार अनुकुलन कर अपने मिडिल स्कूल पाठ्यक्रम को परिष्कृत करने का निश्चय किया है। इनका लेखा विस्तार श्रीर क्षेत्र-सेवा श्रध्याय में प्रस्तुत किया जाएगा । राज्य विज्ञान-शिक्षा संस्थानों और राज्य शिक्षा-संस्थानों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन ग्रपने विज्ञान कार्यक्रमों से विभिन्न राज्यों को परिचित कराने के लिए मार्च, 1969 में ग्रायोजित किया गया था।

राष्ट्रीय परिषद् द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालय केन्द्रों में विश्वविद्यालय प्रोफेसरीं, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ग्रौर ग्रनुभवी स्कूल-शिक्षकों के निदेशन में 20 विज्ञान ग्रध्ययन वर्गों में -- छः गणित में, चार भौतिकी में व पाँच-पाँच जीव-विज्ञान ग्रौर रसायन में--विज्ञान श्रीर गणित पाठ्य-सामग्री का भी विकास किया जा रहा है। ये वर्ग स्कूल शिक्षा के पूर्ण माध्यमिक स्तर के लिए विभिन्न विषयों में पाठ्य-सामग्री का उत्पादन करने में लगे हए हैं। इस वर्ष जीव-विज्ञान और रसा-यन अध्ययन वर्गों ने मिडिल-स्कूल स्तर के लिए पाठ्यपूरतकों और शिक्षक मार्गदर्शिकात्रों को ग्रंतिम रूप दिया तथा कक्षा 5 से 8 तक की जीव-विज्ञान पाठ्यपुस्तकों के तीन खंडों के प्रयोगात्मक-संस्करण, इन खंडों की शिक्षक-मार्गदिशिकाएँ, मिडिल स्कूल के लिए रसायन की पाठ्यपुस्तक का एक खंड, कक्षा 6 व 7 के लिए रसायन के प्रयोगशाला-मैन्युग्रल के दो खंड, और कक्षा 6 व 7 के लिए रसायन में शिक्षक-मार्गदर्शिका के दो खंडों का प्रकाशन किया। मिडिल स्कूलों के लिए एक नमुना-िकट ग्रीर चार्टी तथा फिल्म-स्ट्रिपों के एक सेट के लिए प्रारंभिक नमूने का विकास भी किया जा चुका है। जीव-विज्ञान अध्ययन वर्गों ने दो सहायक रीडरें तैयार कीं। भौतिकी के क्षेत्र में, संबद्ध वर्गों ने प्रथम वर्ष की सामग्री के तीन प्रकारांतरों को ग्रंतिम रूप दे दिया है ग्रौर कक्षा 6 की एक पाठ्यपुस्तक प्रकाशनाधीन है। गणित के वर्गों ने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए दो निर्देश-पुस्तिकाग्रों को ग्रंतिम रूप दे दिया है। मिडिल स्तर के तीसरे वर्ष के लिए रेखागणित में पाठ्य-सामग्री ग्रौर शिक्षक-मार्गदिशिका को ग्रंतिम रूप दिया जा चुका है। गणित में संपूर्ण उच्च स्कूल स्तर के लिए प्रतिरूपी पाठ्य-विवरण विकसित करने का प्रारंभिक कार्य भी पूर्ण किया गया था।

विज्ञान की रीडरों के तीन शीर्षक प्रकाशित किए गए थे, ग्रौर 'डिस्कवरी ग्रॉफ दि ग्रोशन्स' नामक चौथा शीर्षक मुद्रणालय में है। सात ग्रौर शीर्पकों को ग्रंतिम रूप दिया जा चुका है जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (1) दि पलावरिंग प्लांट्स भ्रॉफ हिमालयाज ।
- (2) इन्सैक्ट लाइफ ।
- (3) राक्त भ्रनफोल्ड दि पास्ट ।
- (4) बर्ड्स एंड बर्ड वाचिंग ।
- (5) दि स्टोरी श्रॉफ ट्रान्सपोर्ट ।
- (6) ऐनिमल्स एंड प्लाट्स थ्रॉफ इंडिया।
- (7) कामन इन्सैक्ट्स।

उपरोक्त के साथ-साथ, विभिन्न विज्ञान-प्रसंगों पर शिक्षण-एककों के विकास का कार्यक्रम भी विस्तार केन्द्रों के सहयोग से विकसित किया गया था। इस वर्ष रसायन में 15 एकक, भौतिकी में 27 और जीव-विज्ञान में 18 एककों की छान-बीन की गई थी, तथा 43 एककों को ग्रंतिम रूप दिया गया था।

### सामाजिक ग्रध्ययन

स्वाधीनता के पण्चात सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन को अतिरिक्त महत्व उपलब्ध हो चुका है। राष्ट्रीय एकता श्रीर लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास जैसे महत्व श्रीर श्रन्य उद्देश्यों के प्रकाश में राष्ट्रीय परिषद् ने इस क्षेत्र में नया पाठ्यकम प्रारंभ कर दिया है। अध्ययनों श्रीर विकास-कार्य के परिणाम-

स्वरूप परियोजना ग्रनेक महत्वपूर्ण चरणों से गुजर चुकी है ग्रीर पूर्ण स्कूल स्तर के लिए इस योजना के ग्रतर्गत सामग्री निर्मित हो चुकी है।

प्राथमिक स्तर पर, देश के विभिन्न भागों में लोगों के जीवन पर विशेष बल देते हुए एक समाकलित मार्ग को ग्रंगीकार किया जा चुका है। मिडिल स्तर पर, पृथक विषय का मार्ग ग्रपनाया गया है। 1 से 11 तक की कक्षाग्रों के लिए सामाजिक ग्रध्ययन में प्रारूप-पाट्यविवरण विगत वर्षों में पहले ही विकसित किया जा चुका था। उसके पश्चात पाठ्यपुस्तकें, निर्देश-पुस्तिकाएँ, शिक्षक-मार्ग दिशिकाएँ ग्रादि भी विकसित की गई थीं। इस वर्ष कक्षा 6 ग्रीर 7 के लिए भूगोल की एक-एक, कक्षा 6 के लिए नागरिक शास्त्र की एक, उच्चतर माध्यमिक कक्षाग्रों के लिए सामाजिक ग्रध्ययन में एक, ग्रीर कक्षा 5 में सामाजिक-ग्रध्ययन के लिए एक पाट्यपुस्तक सहित ग्रनेक पाट्यपुस्तकों को विकसित किया गया।

प्राथमिक ग्रौर माध्यमिक स्तरों के लिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र में ग्रनेकानेक शिक्षण-एककों का भी विकास किया गया था। इनको इसी उद्देश्य से ग्रायोजित दो कार्यशाला में पुनरीक्षित किया गया था ग्रौर ग्रतिम रूप दिया गया था।

#### मातृ भाषा

प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चे में सुनने, वोलने, पढ़ने, लिखने, सोचने ग्रीर भाषा-विश्लेषण की योग्यताग्रों का विकास करना होना चाहिए। उसमें नैतिक गुणों को विकासत करने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। उच्चतर कक्षाग्रों में, उसको मातृभाषा में साहित्य से परिचित कराने का यत्न किया जाना चाहिए। सीखने वाले के लिए बहुत सिजय भाग प्रारंभ से ही निश्चित करने में होता है, ग्रीर उसको न केवल विशवता के लिए ग्रिपतु मौखिक ग्रीर लिखित रूप में ग्रीभ्यक्ति के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। परिषद् ने मातृभाषा में पाठ्यक्रम-विकास के क्षेत में इसी ग्राधारभूत पद्धित को ग्रपनाया है। पठन सन्नद्धता परीक्षण, हिन्दी पाठ्यपुस्तकें ग्रीर शिक्षक-संस्करण तैयार किए गए हैं। कार्य-पुस्तकें ग्रीर हिस्त-लेख पुस्तकें भी

तैयार की गयी हैं। इससे पूर्व हिन्दी में कक्षा 1 से 8 के लिए एक मार्गदर्शक-पाठ्य विवरण तैयार किया गया था। इस वर्ष कुछ ग्रौर सामग्री भी तैयार की गई थी जिसमें कक्षा 3, 4, व 5 की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों के शिक्षक-संस्करण, कक्षा 4 की हिन्दी कार्य पुस्तक तथा राष्ट्र-भारती-भाग 2 के शिक्षक-संस्करण सिमानित हैं। ग्रनेक शिक्षण-एकक तैयार किए गए थे ग्रौर उनको ग्रंतिम रूप दिए गए थे। चार पूरक रीडरों की पाण्डुलिपियों को भी ग्रंतिम रूप दिया गया था।

# दूसरी भाषाएँ

परिषद् द्वारा इस क्षेत्र में किया गया कार्य प्रमुख रूप में हिन्दी ग्रीर ग्रंग्रजी शिक्षण है। सुनने, बोलने, पढने भीर इन योग्यताभी को एक रीतिबद्ध-ढंग पर विकसित करने में सहायक हो सकने वाली सामग्री के उत्पादन से संबंध रखने वाली विभिन्न भाषाई योग्यतात्रों के वर्गीकरण पर बल दिया गया है। सर्वप्रथम मिडिल स्तर की प्रारंभिक कक्षा के लिए भ्रान्ध प्रदेश, मैसूर, बंगाल और उडीसा सहित राज्यों के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तकें तैयार की जा रही हैं। भ्रनेक पाठ श्रौर श्रल्पकालीन तीव-पाठ्यकम तथा माध्यमिक स्कूल-छात्रों, शिक्षकों, ग्रध्यापक-शिक्षकों तथा गैक्षिक-प्रशासकों के लिए एक-एक अल्पकालीन पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं । दूसरी भाषा-शिक्षण के लिए कार्यक्रमित अवबोधन-तकनीक का उपयोग कर स्वयं-अनुदेशक कार्यक्रमों पर भी यत्न किए जा रहे हैं। परिषद् द्वारा दूसरी भाषाओं में अनुदेशक-सामग्री को तैयार करने के कार्यक्रम को समन्वित करने के लिए एक विषय निर्वाचन-समिति की स्थापना भी इस क्षेत्र में एक महत्त्वशाली कार्य है। प्रथम चरण के रूप में, चुने हुए भाषाई क्षेत्रों में दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी, तमिल ग्रीर ग्रंग्रजी के ग्रध्ययन के लिए सामग्री तैयार करने का निश्चय किया गया है। भारत में तीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय केन्द्रों के सहयोग से प्रस्तावित इस परियोजना के लिए रुपेरेखांकन इस वर्ष तैयार हो चुका है जिससे अगले वर्ष शीघ्र ही कार्य ग्रागे बढ सके।

#### शिक्षक प्रशिक्षरा

प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में अप्रशिक्षित स्कूल-भिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए समरूप पाठ्यक्रमों की योजना के विवरण तैयार करने के लिए राज्य शिक्षा संस्थानों का एक सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया था।

स्रनेक राज्यों से स्रध्यापक प्रशिक्षकों का एक सन्य वर्कणाप गिटत किया गया था स्रौर प्रारंभिक शिक्षक-प्रशिक्षण के लिए एक पाट्य-विवरण का प्रारूप बना लिया गया है। यह राज्यों को प्रयोग के लिए भेजा जायगा। सामाजिक स्रध्ययन के शिक्षकों के सेवा-पूर्व प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया था सौर प्रकाशन के लिए भेजा गया था। इस पाट्यक्रम पर स्रध्यापक शिक्षा के लिए बृहद् निर्देश पुस्तिका तैयार की जा रही है।

माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छात्र-शिक्षण और मूल्यांकन के सुधार के लिए चार-गोष्टियों का गठन किया गया था जिसमें 128 अध्यापक-प्रशिक्षकों ने भाग लिया था।

बी० एड० कार्यंक्रम के संशोधन के संबंध में विद्यमान कार्यंक्रम में विभिन्न ग्रंत वस्तुओं की उप-योगिता भौर अनुपयोगिता के बारे में एक प्रश्ना-बली शिक्षकों, प्रिन्सिपलों, और निरीक्षकों आदि को मेजी गई थी। प्राप्त ग्राधार सामग्री का विश्लेषणा किया जा रहा है।

#### कला और ज्ञिल्प

कला-शिक्षा और कार्य यनुभव सहित शिल्पों में एक पाठ्यक्रम-योजना को अंतिम रूप दिया गया था।

#### अर्थशास्त्र

विभिन्त राज्यों में प्रचलित पाठ्य-विवरणों का विश्लेषण करने के साथ उच्च जोर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में ग्रर्थशास्त्र के लिए एक पाठ्य-विवरण तैयार किया गया था। इसका विवेचन प्रांगण में हुई छः दिनों की विचार-गोष्ठी में किया गया था।

# समन्वित पाठ्यक्रम योजना

संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक वृहद योजना विक-सित की गई थी। इस संपूर्ण समन्वित योजना के ढाँचे में ही पृथक-पृथक विषयों के पाठ्य-विवरणों का संशोधन किया जा रहा है।

#### परीक्षाओं का परिष्कार

परीक्षा-सुधार का मूल-प्रयोजन शिक्षा में गणात्मक-परिष्कार करना है जिसका ग्रर्थ है कि विविध उपकरणों तथा तकनीकों को विकसित किया जाय ग्रीर छात्र उन्नति के प्रतिभात्मक व्यक्तित्व. सामाजिक और मनोचालक पक्षों को आवश्यकीय हप में प्रभावित करने में उनका उपयोग किया जाय। भ्रवबोधन-कठिनाइयों का सही-भ्राकलन भौर उप-चारी उपायों का उपयोग भी इस कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। जिस किसी भी राज्य या प्रदेश में ग्राजकल उनका ग्रायोजन किया जा रहा है, विश्वस-नीयता श्रीर वैधता की दृष्टि से स्कूल-स्तर की विभिन्न सामान्य परीक्षात्रों में सुधार करना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है। इस प्रकार, इस कार्यक्रम का निहित प्रयोजन मूल्यांकन के ग्रौपचारिक ग्रौर ग्रनौपचारिक पक्ष, दोनों, को ही ऋधिक बृहद् और प्रभावी बनाना है।

पिछले कुछ वर्षों में, परिषद् के पर्याप्त प्रयत्न और साधन इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम की दिशा में प्रेरित हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप ग्रावश्यक सामग्री का विकास किया गया है और राज्य-ग्राभिकरणों को परीक्षा-सुधार के उनके कार्यक्रमों में सामग्री, तकनीकी-परामर्श तथा प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम को प्रति-वेदन-वर्ष में भी जारी रखा गया।

परीक्षण-सामग्री को तैयार करने और संशोधन करने के लिए एक अखिल भारतीय कार्यशाला का गठन जबलपुर में किया गया था और अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, सामाजिक-अध्ययन तथा विज्ञान के विषय में सामग्री का निर्माण किया गया था। राजस्थान मंडल के लिए नागरिक शास्त्र, कृषि, बहीखाता, संस्कृत, गृह-विज्ञान, ललित-कला, बीमे के अवयव और वाणिज्य में नमूना परीक्षण-सामग्री के विकास

के लिए दस कार्यशील वर्गों का गठन किया गया था ग्रीर इन विषयों में नमूना प्रश्न-पत्नों तथा एकक-परीक्षणों की विवरणिकाएँ तैयार की गई थीं। ग्रांध्र प्रदेश के लिए एक कार्यशील वर्ग का गठन किया गया था ग्रीर तेलुगू व उर्दू में नमूना-मूल्यांकन सामग्री तैयार की गई थी। हिन्दी में परिषद् की चौथी कक्षा की पाठ्यपुस्तक के ग्राधार पर नमूना प्रश्न-पत्नों व शिक्षकों के लिए ग्रनुदेशों के मैन्युग्रल को तैयार करने के लिए दो कार्यशील वर्गों का गठन किया गया था। इस वर्ष, विभिन्न स्कूल-विषयों में 2678 परीक्षण-मद तथा 118 एकक परीक्षण तैयार किए गए ग्रीर परिषद् की परीक्षण-सामग्री के संग्रह में जमा कर दिए गए।

इस प्रतिवेदन-वर्ष में राज्य-ग्रिभकरणों को परीक्षा-सुधार के उनके कार्यक्रम में दी गई सहायता का संक्षिप्त विवरण विस्तार ग्रीर क्षेत्र-सेवाग्रों के अध्याय में दिया गया है। उसके ग्रितिरक्त, दिल्ली में राष्ट्रीय-स्तर पर शिक्षा में दो-महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ग्रायोजन भी किया गया था।

#### श्रव्य-हर्य साधन

परिषद् पिछले अनेक वर्षों से संपूर्ण स्कूल स्तर पर शिक्षा में श्रव्य-दृश्य साधनों के उपयोग का प्रवर्तन करने के कार्यक्रम पर कार्य करती रही है। इसमें पलैनल ग्राफ किट, ग्राफिक किट ग्रादि जैसे अव्ययशील तकनीक भी सम्मिलित हैं जो स्कूल-स्तर पर अत्यत लाभकारी हैं। इसके साथ ही, विभिन्न विषयों में फिल्म-स्ट्रिप, चार्ट, डायग्राम तथा अन्य श्रव्य-दृश्य सामग्री का उत्पादन भी किया गया है। राज्यों के लोगों के लिए इन तकनीकों श्रीर सामग्रियों पर आधारित अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का गठन भी किया गया है जिनका उल्लेख प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के अनुभाग में भी किया जाएगा। इस वर्ष, स्कूलों में उपयोग के लिए 'बाल-रामायण' पर एक 16 एम० एम० फिल्म का निर्माण किया गया था।

(1) 'नेशनल इंस्टीच्यूट म्राफ ऐज्यूकेशन' (2) 'जम्मू एंड कश्मीर' (3) 'साइंस इन ऐक्रीडे लाइफ' (4) 'म्राडोविजुम्रल ऐज्यूकेशन' म्रौर (5) 'बयं म्रॉफ नेच्युरल नंबर्स शीर्षक' पांच फिल्म-स्ट्रिपें निर्माणा-

धीन हैं। श्रन्य-दृष्य विभाग ने गांधी शताब्दी समारोहों के संबंध में 'महातमा गांधी' पर एक 35 एम०एम० की फिल्म-स्ट्रिप भी निर्माण की थी।

#### श्रौढ शिक्षा

वृत्तिमूलक साक्षरता कक्षा के ग्रादर्शरूप शिक्षण सामग्री के रूप में हिन्दी में 'किसान साक्षरता योजना-पहली पुस्तक' का प्रकाशन कर जो आदर्श कार्य किया गया था, वह इस वर्ष भी जारी रखा गया। इस पूस्तक का स्वागत संबद्ध क्षेत्र में ग्रति उत्साह से किया गया था। केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने ही इसकी 10000 प्रतिया विभिन्न जिलों में वितरण के लिए तैयार कराई थीं। क्षेत्र से प्राप्त प्रतिपृष्टिकर्ता आधार सामग्री के प्रकाश में पुस्तक को ग्रागे और भी परिष्कृत किया गया था। कुल मिलाकर, पुस्तक की लगभग 23,000 हजार प्रतियां उत्तर प्रदेश, हरयाणा श्रीर मध्यप्रदेश के हिन्दी भाषी राज्यों में वितरित की गई है। उसी प्रकार की पंजाबी पुस्तक की 3000 प्रतियाँ भी छापी गई थीं, यद्यपि संस्करण लघु-ग्राकार का था। इसके अतिरिक्त विभाग ने संबद्ध राज्यों से संबद्ध संस्थाओं की सेवाएँ प्राप्त कर वृत्तिमृलक साक्षरता के लिए ऐसी ही पुस्तकों के कन्नड़, बंगला, गुजराती, उड़िया, तमिल और तेलुगू संस्करणों के निर्माण को भी प्रवर्तित किया। वृत्तिमूलक साक्षरता कक्षात्रों के उपयोग के लिए पूरक पाठ्य सामग्री की श्रु खला की योजना भी बनाई गई है। इस श्रु खला में इस वर्ष खेती की अधिक उपज देने वाली प्रकारों के संबंध में हिन्दी में पाँच लघु पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं।

# वार्षिको और पत्रिकाएँ

इस वर्ष में प्रथम वार्षिकी का संशोधित संस्करण 'भारत में शिक्षा का पुनरीक्षण'तथा'शैक्षिक श्रनुसंधान' पर तृतीय वार्षिकी प्रकाशित की गई थीं। माध्यमिक शिक्षा पर वार्षिकी का ग्रंतिम रूप में संपादन किया जा रहा था। शैक्षिक-योजना, प्रणासन व वित्त पर भी पर भी वार्षिकी-रचना का कार्य प्रारंभ किया गया था। इन वार्षिकी-विकास कार्यक्रम की योजना ग्रौर मार्गदर्शन के लिए भारत सरकार, शिक्षा मत्नालय के परामर्शदाता श्री जे. पी. नाइक की ग्रध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। परिषद् सन् 1968-69 में ग्रर्थ-वार्षिक अनुसंधान पितका 'इंडियन एज्यूकेशनल रिट्यू,' द्वै-मासिक 'राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पितकाएँ 'स्कूल-साइंस' ग्रौर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान समाचार-पितकाग्रों का प्रकाशन करनी रही।

### शैक्षिक साहित्य का प्रकाशन

उपरोक्त विभिन्न विकास-कार्यों के परिणाम-स्वरूप अनदेशक सामग्री वाली अनेक पाठ्यपूरतकें. वार्षिकी, पितकाएँ, माध्यमिक स्कूलों के लिए पूरक शैक्षिक सामग्री, अनुसंधान-मोनोग्राफ, प्रतिवेदन और विवरणिकाएँ तथा विदेशी पुस्तकों के सस्ते संस्करण तैयार किए जाते हैं। इसका निहितार्थ परिषद् के प्रकाशन एकक के माध्यम से प्रकाशन कार्य का प्रचार-प्रसार है। इसमें राज्य सरकारों को उनकी भ्राव-श्यकतानुसार इन सामग्रियों को ग्रहण करने था अनुकलन करने के लिए उनकी सहायता करना भी अभीष्ट है। अधिक राज्यों और संघ-क्षेत्रों ने अपने स्कूलों में इन पाठ्यपुस्तकों की लगाया है। इसका संक्षिप्त विवरण विस्तार और क्षेत्र-सेवाओं के ग्रध्याय में दिया गया है। इसके साथ ही, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन श्रीर भारतीय स्कुल प्रमाणपत्न परीक्षा परिषद् ने भी राष्ट्रीय परिषद् की पाठ्यपुस्तकों को अंगीकार कर लिया है। सन् 1968-69 वर्ष में प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों, पूरक शैक्षिक-सामग्री म्रावि की सूची परिशिष्ट भा में दी गई है।

# 5. शिवरा कार्यक्रम

शिक्षक समस्त शैक्षिक विकास का केन्द्र है। अनुसंधान से प्राप्त सारा ज्ञान, अथवा कम से कम इसकी समस्त व्यावहारिक उपलब्धियाँ छात तक शिक्षक के माध्यम से पहुँच जाती हैं। शिक्षा के श्रेयस्कर और दुत्तर विकास के लिए इस प्रक्रिया में शिक्षक के अधिक गहन अवगाहन के लिए उसे शब्दशः केन्द्र ही कहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अतः परिषद् ने इन सभी वर्षों तक नीचे किए गए विवेचन के अनुसार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों और अध्यापक-शिक्षकों की सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षा की और अपना सर्वोत्तम ध्यान दिया है।

# सेवा-पूर्व शिक्षा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ग्रौर केन्द्रीय शिक्षा संस्थान

राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधात और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा परिचालित ग्रजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर ग्रौर मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षकों के संपूर्ण वृत्तिमूलक विकास के लिए-- उनके विशिष्ट विषय-क्षेत्रों तथा शिक्षण-तकनीकों, दोनों कें लिए ही-विज्ञान, भौद्योगिकी, भ्रंग्रेजी भौर वाणिज्य में चारवर्षीय समन्वित पाट्यक्रमों का श्रायोजन किया गया है। इन पाठ्यकमों को 1968-69 में जारी रखा गया था, घपनाद केवल यह रहा कि प्रौद्योगिकी पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश बंद कर दिया गया था । शिक्षा-सत्र में, उनके चार-वर्धीय पाठ्यक्रम में कुल छाल-संख्या 1421 थी जिसमें विज्ञान की 788, प्रौद्योगिकी की, 212 अंग्रेजी की 258 ग्रौर वाणिज्य की 163 छात-संख्या थी। इसके साथ ही, भूवनेश्वर ग्रीर ग्रजभेर में श्रीद्योगिक शिल्प में तीन-वर्षीय ग्रीर दो-वर्षीय पाठ्यक्रमों का

यायोजन भी किया गया था जिनमें कमशः 18 व 5 छातों को प्रवेश दिया गया था। इन महाविद्यालयों ने विज्ञान, वाणिज्य और क्राथ में स्नातक-शिक्षकों के लिए विशेष एकवर्षीय पाठ्यक्रम का आयोजन भी किया था। इन पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट शिक्षाथियों की इस वर्ष संख्या 398 थी जिनमें वाणिज्य के 60, कृषि के 57 और विज्ञान के 281 शिक्षणार्थी थे। भोपाल और भुवनेश्वर में एम. एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जिसमें 11 छातों को प्रवेश दिया गया था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के घटक-भाग केन्द्रीय शिक्षा संस्थान ने वी. एड. के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों को जारी रखा । इस वर्ष इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 134 व 24 थी। संस्थान श्रपने पीएच. डी. कार्यक्रम को भी जारी रखे रही और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस उपाधि के लिए दो छात्रों को प्रवेश दिया गया।

परिषद् देश में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को दूर करने की दृष्टि से सभी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्या-लयों में बी. एड. उपाधि के लिए ग्रीष्मकालीन ग्रवकाशों में श्रीर दो ग्रीष्मकालीन ग्रवकाशों के मध्य दस महीनों में पताचार के माध्यम से पूर्णकालिक प्रशिक्षण का ग्रायोजन करती हैं। 1968-69 वर्ष में लगभग 1200 शिक्षक प्रशिक्षित किए गए थे। इसी प्रकार, दिल्ली के केन्द्रीय शिक्षा संस्थान में बी. एड. ग्रीर एम. एड. उपाधियों के लिए कमशः पताचार पाठ्यकम ग्रीर ग्रंशकालीन सांध्य पाठशाला भी जारी रखें गए थे जिनमें कमशः 152 व 22 छात्रों ने प्रवेश लिया था।\*

# सेवाकालीन शिक्षा

शिक्षक-प्रशिक्षण एक या दो-वर्षीय सेवा पूर्व

<sup>\*</sup>राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की शासी निकाय ने 1968-69 शिक्षा-सत्र प्रारंभ होने से पूर्व केन्द्रीय शिक्षा संस्थान का कार्यभार दिल्ली विश्वविद्यालय को हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया। किन्तु, वह हस्तांतरण कार्यका में परिण्त नहीं किया जा सका, और उस संबंध में विश्व-विद्यालय के साथ आवश्यक कार्रवाई चल रही है।

पाठ्यक्रमों से ही समाप्त नहीं हो जाता। शिक्षकों की वृत्तिमूलक क्षमता के अनवरत विकास के लिए सावधिक अंतरों पर सेवाकालीन-शिक्षा अनिवार्य है। परिषद् ने अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से शिक्षकों और शैक्षिक-क्षेत्रों में अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों तथा अध्यापक-शिक्षकों, स्कूल-निरीक्षकों और मुख्याध्यापक जैसे शैक्षिक-प्रशासकों के लिए विभिन्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सेवाकालीन पाठयक्रमों को विक्सित किया है।

1968-69 वर्ष में त्रायोजित ऐसे कार्यों का एक संक्षिप्त लेखा नीचे दिया जाता है:

#### मानव की ग्रौर सामाजिक विज्ञान में ग्रीब्मी कालीन संस्थान

इस वर्ष नौ ग्रीष्मकालीन संस्थानों का ग्रायोजन किया गया था जिनमें प्रत्येक का समय लगभग पांच सप्ताह था। इनमें से चार भूगोल के माध्यमिक-स्कूल-शिक्षकों के लिए थे। ग्रन्य पांच से संबंधित व्यक्ति प्रध्यापक शिक्षक थे। विषय भाषा-विज्ञान ग्रीर भाषा-श्रीर भाषा-शिक्षण, ग्रवबोधन, ग्रिभिप्रेरण ग्रीर वर्ग प्रक्रियाएँ, ग्रनुसंधान विधि-तंत्र ग्रीर प्रयोगात्मक रूपरेखांकन, भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, ग्रीर सामाजिक शिक्षा थे।

### विज्ञान ग्रीष्मकालीन संस्थान

स्राधुनिक विश्व में विशेषकर भारत जैसे विकासोन्मुख राष्ट्र में विज्ञान-शिक्षा के महत्त्व के संबंध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल-स्तर की विज्ञान-शिक्षा में सुधार के लिए तीन महत्त्वपूर्ण कारक हैं—अभिनव धारणाओं को समाविष्ट कर पाठ्यकम का संशोधन, अनुदेशक सामग्री की नैयारी (नए पाठ्यकम पर ग्राधारित पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक मार्गदिशिकाएँ भ्रादि), भ्रौर शिक्षकों का सतत ग्रभिस्थापन। हम राष्ट्रीय परिषद् द्वारा नए पाठ्यकम, पाठ्यपुस्तकों तथा ग्रन्य ग्रनदेशक

सामग्री के विकास के लिए उठाए गए महत्त्वपूर्ण चरगों का उल्लेख पूर्व-पष्ठों में पहले ही कर चके हैं। राष्ट्रीय परिषद ने इन विषयों में प्रचलित विकासों की पुर्ण भीर भादयतन जानकारी से विज्ञान भीर गणित के शिक्षकों को सन्तद्ध करने के लिए, विश्वविद्यालय श्रनदान ग्रायोग के सहयोग से, विज्ञान ग्रौर गणित के शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन संस्थानों को गठिन करने के एक बड़े कार्यक्रम को प्रारंभ किया है कालीन संस्थान लगभग पांच से छः सप्ताह तक चलते हैं ग्रीर इनका निदेशन एक विश्वविद्यालय प्राध्यापक द्वारा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के साधकों की सहायता से होता है। 1968 वर्ष में ऐसे 61 संस्थानों का गठन किया गया था। सन् 1963 से, जबिक केवल चार संस्थानों से योजना प्रारंभ हुई थी. म्रब तक 223 संस्थानों का भ्रायोजन किया जा चुका है जिनमें 8982 शिक्षकों ने भाग लिया था।

# राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की अनुसंधान-सहचारिता

राष्ट्रीय परिषद् ने शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में मुख्य कार्मिकों के रूप में प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सतत प्रवाह बनाए रखने के लिए 1967-68 में एक शिक्षा-वर्ष की अवधि का डिप्लोमा-पाठ्य-क्रम प्रारंभ किया था। इकतीस छात्रों ने 1967-68 वर्ष में इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया था। यह पाठ्यक्रम 1968-69 वर्ष में भी जारी रखा गया था किन्दु इसे शैक्षिक संस्थानों और राज्यों के शिक्षा विभागों द्वारा औपचारिक रूप में प्रेषित प्रत्याशियों के लिए ही सीमित रखा गया है। विशिष्टता-प्राप्ति के लिए दो क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं। (1) मार्ग-दर्शन और परामर्श जिसमें 13 प्रत्याशियों को प्रवेश दिया गया था।

#### अन्य अल्पकालीन पाठ्यक्रम

पिछले वर्षों की ही भांति, 1968-69 वर्ष में भी ग्रैक्षिक विस्तार श्रीर ग्रैक्षिक मूल्यांकन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का श्रायोजन किया गया था जिनमें प्रत्येक पाठ्यक्रम की श्रवधि दो मास थी।

कार्यक्रमित अववोधन तुलनात्मक दृष्टि से निकट
भूतकाल का तकनीक है, किन्तु भारतीय स्थिति में
इसका सुपरिणाम हुआ है। इस तकनीक पर राष्ट्रीय
शिक्षा संस्थान में कुछ प्रारंभिक कार्य किया गया है
और देश के विभिन्न भागों में प्रमुख स्थानों पर कुछ
साधक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता
अनुभव की जाती है। राज्यों के शिक्षा-संस्थानों
और प्रशिक्षण - महाविद्यालयों से सम्मिलित होने
वाले व्यक्तियों के लिए दो चरणों में एक कार्यशाला
आयोजित की गई थी, जिसकी कुल अवधि 60 दिन
थी और जो इस प्रकार के कम में तीसरी थी। इसका
उद्देश्य भाग लेने वाले व्यक्तियों को विज्ञान, गणित
और भाषाओं में कार्यक्रमित-अवबोधन-सामग्री-लेखन
का अनुभव प्रदान करना था।

भारत सरकार के अनुरोध पर परिषद् द्वारा किए जा रहे कृषक-शिक्षा और वृत्तिमूलक साक्षरता के कार्यक्रम के संबंध में राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों को अपने-श्रपने क्षेत्रों में प्रौढ़ साक्षरता शिक्षकों को मार्गदर्शन और परि-निरीक्षण के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन इस वर्ष किया गया था। प्रत्येक पाठयक्रम दो सप्ताह का था। अभिप्रेरण-विकास में आठ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे जिनमें 122 शिक्षकों/अध्यापक शिक्षकों/मुख्याध्यापकों/विस्तार समन्वयकर्ताओं ने भाग लिया था।

श्रव्य-दृश्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी अनेक अन्य अल्पाविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनका संक्षिप्त वर्णन नीचे किया गया है:

- ग्राफिक-उपकरणों, तिविमिनीय शिक्षण-उप-करणों भौर फोटो-सामग्री तैयार करने में ग्रध्यापकों/शिक्षकों के लिए छः सप्ताह का कार्यक्रम ग्रायोजित किया गया ।
- 2. श्रव्य-दृश्य शिक्षा के अनुशासन के प्राथमिक,

सैद्धांतिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक पक्षों के विकास के लिए ग्रौर शिक्षण स्थिति में ग्रवबोधन कं हेतु ऐसे उपकरणों के उपयोग के लिए ग्रध्यापक शिक्षकों के लिए छः सप्ताह का कार्यक्रम ग्रायोजित किया गया।

- पाठ्यक्रम से संबंधित परियोजित उपकरणों, फोटोग्राफों, स्लाइडों श्रौर फिल्म-स्ट्रिपों की तैयारी में श्रध्यापक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए छः सप्ताह का कार्यक्रम श्रायोजित किया गया।
- 4. श्रव्य-दृश्य उपकरणों के प्रवर्तन के हेतु प्रधि-कांगतः ग्रध्यापकों में से भारत स्काउट्स ग्रीर गाइड्स के चुने हुए नेताग्रों के लिए दो सप्ताह का कार्यक्रम श्रायोजित किया गया।
- 5. नई दिल्ली स्थित एशियाई योजना और प्रशासन संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए भाषा-प्रयोगणाला द्वारा अंग्रेजी में पांच सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- कृषक साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यकारी जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

# राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान शिक्षा वृत्तियाँ (प्रवर एवं अवर शिक्षा वृत्तियाँ)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सन् 1965 में शिक्षा में उच्च अध्ययन और अनुसंधान कार्य के लिए सुअवसर प्रदान करने की दृष्टि से सराहनीय प्रत्याशियों को प्रवर एवं अवर अनुसंधान शिक्षा वृत्तियाँ देने की एक योजना प्रारंभ की। प्रवर एवं अवर अनुसंधान शिक्षा वृत्तियों का मूल अमशः रु० 500-00 व रु० 300-00 मासिक है। प्रत्येक शिक्षावृत्ति 2 वर्ष के लिए होती है जिसे, यदि आवश्यक समझा जाए, तो एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। परिषद् द्वारा चुने गए फेलो को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के इस या उस विभाग से संबद्ध कर दिया जाता है और वे वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग के मार्गदर्शन में मान्य प्रकरणों पर पूर्णकालिक अनुसंधान कार्य करते हैं। फेलो द्वारा किए गए अनु-

संधान के परिणाम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की संपत्ति होंगे। किन्तु, परिषद् उन व्यक्तियों को इस बात की अनुमति दे सकती है कि वे उपाधि अथवा डिप्लोमा ग्रहण करने के लिए अपने अनुसंधान कार्य के किसी अंश को किसी विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त

संस्थान के समक्ष प्रस्तुत कर दें । प्रतिवेदन-वर्ष में 5 प्रवर ग्रौर 2 ग्रवर फेलो नीचे दिए गए विवरण के ग्रनुसार थें । इन सात में से, पहले 5 प्रवर फेलो हैं ग्रौर ग्रंतिम 2 ग्रवर फैलो हैं।

#### क्रम संख्या

1. श्री पी० बी० कुलकणी

नाम

- 2. डाक्टर जी० राजशेखरन
- 3. श्री ग्रार० श्रीनिवास
- 4. डा॰ (श्रीमती) भ्रामा कलकर मुडले
- 5. डा॰ डी॰ एन॰ भ्राचार्य
- 6. कु० मध् सहदेव
- 7. श्रीमती प्रभा रामलिंगस्वामी

#### श्रनुसंधान के लिए प्रकरण

'बीजगणित के एक प्रकरण में कार्यक्रमित अवबोधन सामग्री का विकास करना।'

'मानव-साधनों के विकास की नीति'।
'कुछ विशेष वर्ग-श्रेणियों से संबंधित माध्यमिक
स्कूल-बच्चों की भाषाई-योग्यताग्रों ग्रौर शैक्षिक-उपलब्धियों का तुलनात्मक ग्रध्ययन।'

- (i) दूसरी भाषा के रूप में मराठी सीखने के लिए एक पुस्तक-रचना।
- (ii) निहालों भीर उनकी भाषाओं का ग्रध्ययन ।
- (iii) कोर्कुग्रों की भ्रार्थिक भ्रौर गौक्षिक भ्रावश्यकताओं का अध्ययन।
- (iv) अवबोधन सामग्री।

'ग्रपने स्कूलों में इतिहास शिक्षण की विधि पर कार्य करना है।'

स्कूल-बच्चों के व्यवहार पर घरेलू पर्यावरण के प्रभाव का सर्वेक्षण ।'

'वेश्लर प्रौढ़-बुद्धि मान का ग्रनुकूलन'।

# 6. विस्तार एवं चेत्र सेवाएँ

हमारा मौलिक ग्रौर प्रयुक्त ग्रनुसंधान चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो, जब तक उनकी उप-लब्धियाँ क्षेत्र में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों तक नहीं पहुँचती, तब तक वे निष्फल ही हैं। चूंकि अनुसंधान का संपूर्ण प्रयोजन शिक्षक की सहायता से गैक्षिक विचारों ग्रौर ग्रभ्यासों में प्रगति का प्रयोग करना है, इसलिए विचारों की उपयोगिता उनके द्वारा क्षेत्र में हुए प्रभाव से नापी जाएगी। ग्रतः परिषद् की मुख्य गतिविधियों में से एक विस्तार ग्रौर क्षेत्र सेवा है। राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान ग्रौर प्रशिक्षण परिषद् के क्षेत्र-कार्यक्रमों ग्रौर राज्यों के शिक्षा विभागों तथा अन्य ग्रम्भकरणों के मध्य उत्तम समन्वय करने के लिए क्षेत्र-एकक स्थापित किए गए हैं। इस समय हैदरावाद, बीकानेर ग्रौर शिलाङ में एक-एक क्षेत्र-एकक कार्य कर रहे हैं।

परिषद् राज्यों द्वारा गुणात्मक सुधार के कार्य-कमों की योजना बनाने, उनको प्रयोग करने एवं उनका मूल्यांकन करने में राज्यों के साथ ग्रधिकाधिक सहयोग कर रही है। राज्य स्तर के संस्थानों के साथ निकटतर कार्य-संबंध स्थापित किए जा रहे हैं।

विस्तार एवं क्षेत्र सेवाएँ विविध गतिविधियों के माध्यम से की जाती हैं। उनमें चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यशील विस्तार-केन्द्रों के माध्यम से विस्तार सेवाग्रों का गठन, राज्य सरकारों को उनके पाठ्य विवरण और परीक्षा-अभ्यासों में सुधार करने में सहायता, शिक्षकों को उनकी समस्याएँ प्रस्तुत करने और प्रशिक्षण के उनके अपने अनुभवों आदि के आधार पर उनका हल प्रस्तुत करने के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान करना, स्कूल-पुरतकालयों के वृत्तिमूलक लाभ में सुधार करने जैसी अग्रगामी परियोजनाएँ प्रारंभ करना, परीक्षित अच्छे अभ्यासों

का प्रसार करना महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। विज्ञान ग्रौर गणित में प्रतिभा का परिचय पाने ग्रौर उसे शिक्षा देकर योग्य बनाने में 'विज्ञान प्रतिभा खोज' की योजना सहायक है। ग्रनुसंधान उपलब्धियों को न केवल प्रकाशनों के माध्यम से क्षेत्र तक पहुँचाने के यत्न किए जाते हैं ग्रपितु शिक्षण ग्रवबोधन स्थिति में उनके प्रवर्त्तन में भी सक्रिय सहायता दी जाती है।

परिषद् परीक्षा-सुधार को लागू करने के मामले में ग्रिधिक राज्यों में पहुँच चुकी है। इसी प्रकार, परिषद् ने ग्रपने द्वारा विकसित पाठ्यपुस्तकों/ पाठ्यपुस्तक सामग्रियों के माध्यम से संशोधित पाठ्यक्रम के लाभ क्षेत्र तक पहुँचाने का यत्न किया है।

परिषद् ने शैक्षिक फिल्मों और फिल्म-स्ट्रिपों का एक अच्छा संग्रह एकत कर लिया है जिनको वह देश में स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों को उधार देनी रहती है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, वित्तीय और शैक्षिक दोनों ही प्रकार की सहायता प्रौढ़ औद्योगिक कर्मचारियों आदि की शिक्षा हेतु सन् 1967-68 में बंबई में स्थापित श्रमिक विद्यापीठ को दी जाती रही। विभिन्न गतिविधियों से अर्जित महत्त्वपूर्ण अनुभवों का शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभिकरणों के साथ आदान-प्रदान, साहित्य-विनिमय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने और मुलाकातों के माध्यम से होता है।

उपरोक्त ये सभी गतिविधियाँ सन् 1968-69 में जारी रखी गई थीं।

जो कार्य किए गए उनका साराण-पुनरारंभ नीचे पैराग्राफों में दिया जाता है:

# विस्तार सेवा केन्द्र

पिछले वर्षों की भांति ही, देश के माध्यमिक ग्रीर प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों में स्थित 135 विस्तार-सेवा केन्द्रों को सहायक-ग्रमुदानों के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन ग्रीर वित्तीय सहायता दी गई थी जिससे वे ग्रपने समीप के स्कूलों में विस्तार सेवाएं प्रदान कर सकें। राज्य ग्रधिकारियों हारा प्रस्तावित मुख्य विस्तार-कार्मिकों के दस सम्मेलनों का मुख्य प्रयोजन केन्द्रों की गतिविधियों की पुनरीक्षा करना ग्रीर इन सम्मेलनों में भाग लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना था। इस वर्ष के सम्मेलनों का एक सार्थक रूप राज्य शिक्षा विभाग के कार्मिकों का इन सम्मेलनों में से कुछ में गहनतर रुचि लेना था।

# विचार-गोष्ठी पठन

विचार-गोध्टी पठन के पुरस्कार-विजेताओं का वार्षिक राष्ट्रीय श्रधिवेशन गोहाटी में नवंबर 1968 में हुआ था जिसमें देश भर से आए 144 व्यक्तियों में से चुने हुए 25 शिक्षकों ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। चुने हुए निबंधों को 'दि टीचर स्पीक्स' शीर्षक श्रुं खला के पांचवे श्रंक के रूप में संकलित कर प्रकाशित किया गया था।

# स्कूल पुस्तकालयों के वृत्तिमूलक उपयोग में सुधार

स्कूल-पुस्तकालयों के प्रभावी उपयोग के द्वारा णिष्यों और छातों के उचित पठन-स्वभाव को विकसित करने की वृष्टि से 1967-68 की अवधि में प्रारंभ किये गए कार्यक्रम का 1968-69 के प्रारंभ में पूर्णतः मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन की सफलता के पश्चात, परियोजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया था।

# परीक्षित सद्-व्यवहार का संग्रह और प्रसारण

परिषद् विस्तार-सेवा विभागों ग्रौर क्षेत्र-एककों की सहायता से स्कूलों में परीक्षित सद्-व्यवहार का संग्रह ग्रौर संकलन करने तथा उनका प्रपने 'स्कूल-व्यवहार में नई प्रवृत्तियां' बुलेटिन के माध्यम से प्रसारित करने के कार्य को जारी रख सकी। 1968-69 में इस बुलेटिन के छः स्रंक प्रकाशित हुए थे।

#### विज्ञान प्रतिभा खोज

परिषद् ने आधुनिक विश्व में विज्ञान और गणित में प्रतिभा का ग्रत्यधिक महत्त्व, उपयुक्त ग्रायु पर इसकी पहचान भ्रौर इसको शिक्षा देकर योग्य बनाने का महत्त्व अनुभव कर सन् 1964 में राष्ट्रीय परि-योजना के रूप में, विज्ञान प्रतिभा खोज की इस योजना को प्रारंभ किया था। इस योजना के श्रंतर्गत विशुद्ध विज्ञानों में पीएच०डी० तक के ग्रध्ययन हेतु छात-वृत्ति देने, गुल्कों की प्रतिपूर्ति और पाठ्यपुस्तकों, पत-पत्तिकाग्रों ग्रादि के कय के लिए ग्रनुदान प्रदान करने के प्रयोजन से विभिन्न बृहद् परीक्षात्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष 350 छात्रों का चयन किया जाता है। श्रन्वर्ती कार्यक्रम के रूप में, विद्वानों का संपर्क उन्हीं के लिए ग्रायोजित ग्रीष्मकालीन संस्थानों में ख्याति-प्राप्त वैज्ञानिकों से भी कराया जाता है। साथ ही, स्नातकोत्तर विद्वानों को चुनी हुई अनुसंधान प्रयोगशालात्रों में पृथक्-पृथक वैज्ञानिकों के साथ लगा दिया जाता है जिससे उनमें स्रनुसंधान की भावना उत्पन्न हो सके।

इस वर्ष इस योजना का महत्त्वपूर्ण कार्य सभी क्षेत्रीय भाषात्रों में परीक्षाएं त्रायोजित करना था। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 14 संबद्ध केन्द्र स्थापित किए गए थे जहां प्रश्नपत्रों का प्रमुवाद करने, उनका मुद्रण ग्रौर वितरण करने का कार्य किया गया था। इस वर्ष स्नातक-स्तर से नीचे के 655 ग्रौर स्नातकोत्तर-स्तर के 164 विद्यार्थियों ने छात्रवृत्तियां, पुस्तक-ग्रनुदानादि प्राप्त किए। इसी वर्ष गणितीय प्रतिभा खोज का एक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था ग्रौर छात्रवृत्तियां-प्रदान करने के लिए 5 विद्यार्थी चुने गए थे।

सितंबर 1968 में अमेरिका और ब्रिटेन से विज्ञान में प्रतिभाषील विद्वानों का एक दल भारत भ्राया था। इस ग्रवसर पर विचार-विनिमय की दृष्टि से दिल्ली के विज्ञान-प्रतिभा खोज के पुरस्कृत व्यक्तियों की एक बैठक ग्रायोजित की गई थी।

#### श्रनुसंधान-परिणामों को क्षेत्र तक प्रसारित करना

ग्रभिप्रेरणा विकसित करने के लिए स्कूल ग्रौर प्रशिक्षण महाविद्यालयों के स्तर पर प्रयोगात्मक परियोजनाएं प्रारंभ की गई थीं । ग्राठ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ग्रायोजन किया गया था जिनमें 122 शिक्षक/ग्रध्यापक शिक्षक/मुख्याध्यापक/विस्तार समन्वयकर्त्ता सम्मिलत हुए थे।

### परिषद् द्वारा विकसित विज्ञान-सामग्री को ग्रहण करने और अनुकूलन करने के लिए राज्यों के साथ सहयोग

पाट्यपुस्तकों भ्रौर पूरक सामग्री के पश्चात राज्यों को परिषद् द्वारा विकसित विज्ञान-सामग्री से परिचित कराने के लिए पग उठाए गए थे। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विज्ञान-सामग्री को जुलाई, 1967 से कक्षा 6 में लागू किया, सन् 1968 में इसे कक्षा 7 में भी लागू कर दिया और सन् 1969 में इसे कक्षा 8 में भी लाग करने का प्रस्ताव किया है। दिल्ली प्रशासन ने पाठ्यक्रम का विज्ञान-भाग जुलाई 1968 से सभी स्कूलों की कक्षा 6 के लिए स्वीकार कर लिया है ग्रौर ग्रनुवर्नी वर्षों में इसको ऋमिक रूप में कक्षा 7 व कक्षा 8 में लागू कर देगा। आध्य प्रदेश में परिषद् के पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते हुए, राजकीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रीर प्रशिक्षण परिषद् ने परिषद् के विज्ञान-विभाग के सहयोग से उस राज्य के मिडिल स्कूलों के लिये द्वि-वर्षीय एक नए विज्ञान कार्यक्रम को विकसित किया है। गुजरात में, प्रथम वर्ष के लिये परिषद की विज्ञान-सामग्री का सरदार पटेल विश्वविद्यालय में गुजराती भाषा में अनुवाद किया गया था ग्रौर ग्रब कैरा जिले के 12 स्कूलों में उसका प्रयोग किया गया है । केरल राज्य ने भ्रपने विज्ञान पाठ्य-विवरण को परिषद् के पाठ्य-विवरण के अनुरूप पहले ही संशोधित कर लिया है, श्रौर मलयालम भाषा में पाठ्य-सामग्री विकसित कर ली है। मैसूर राज्य शिक्षा विभाग ने भ्रपने प्रथम चरण के रूप में, पृथक-पृथक विषय- अनुशासन की दृष्टि से विज्ञान पाठ्य विवरणों में
सुधार करने के लिए एक अंतरिम कार्यऋम विकसित
किया है। असम, मणिपुर और राजस्थान के शिक्षा
विभाग अपने पाठ्य विवरणों को सुधारने और स्तर
ऊंचा करने के लिए तथा परिषद् की पाठ्यपुस्तकों
के अपनी-अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के रूपाभ्यनुकूलन
लिखने को तैयार हैं।

#### मानविकी में पाठ्यक्रम-सुधार-कार्यक्रम का क्षेत्र तक प्रसारण

पाठ्यक्रम ग्रीर मूल्यांकन विभाग ने विभाग द्वारा तैयार की गई सामग्री का उपयोग करने ग्रीर पाठ्यक्रम-सुधार-कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए साधन-कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ग्रनेक राज्यों के साथ सहयोग किया। इस सहयोग के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए जाते हैं:

#### (ग्र) विहार

- (1) कक्षा 1 से 5 के लिए पटन-परियोजना-सामग्री के उपयोग हेतु साधन-कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रांगण में श्रायोजित किया गया था।
- (2) बिहार के प्राथमिक स्कूलों के लिए गणित की निर्देश-पुस्तिका विकसित करने हेतु पटना में एक कार्यक्रम श्रायोजित किया गया था।

#### (थ्रा) दिल्ली

- (1) परिषद् द्वारा कक्षा 3-5 के लिए हिन्दी में तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों और निदेंश-पुस्तिकाओं के उपयोग हेतु एक प्रशिक्षण-पाठ्यकम में सम्मिलित होने के लिए साधन-कर्मचारीवर्ग को ग्रामंतित किया गया था।
- (2) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली की अनुकूलन समिति की तीन बैठकें कक्षा 6 के लिए नागरिक-शास्त्र, भूगोल और इतिहास में परिषद् की पाठ्यपुस्तकों पर विचार-विनिमय के लिए हुई थीं।

(इ) मध्य प्रदेश

परिषद् ने राज्य में स्कूल स्तर के विभिन्त धरातलों पर स्कूल शिक्षा श्रीर पाठ्यकम के ढांचे में परिवर्तन लाने की कार्यावधि के हेतु मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की पाठ्यकम-समिति को प्रवीणता प्रदान की।

(ई) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र पाठ्यपुस्तक उत्पादन श्रीर पाठ्यकम श्रनुसंधान के ब्यूरो ने पाठ्यकम श्रनुसंधान श्रीर पाठ्य-विवरण व पाठ्यपुस्तकों की तैयारी में श्रभिस्थापन के लिए विभाग के पास एक मास की श्रवधि के लिए श्रपने श्रनुसंधान श्रधिकारी को भेजा था।

(ज) मैसूर

परिषद् ने मातृभाषा हिन्दी में पठन-परियोजना द्वारा तैयार पुस्तकों के नमूने पर कन्नड़ रीडर के संशोधन में सहायता दी।

- (ऊ) राजस्थान
- (1) कक्षा 1 से 8 के लिए हिन्दी पाठ्यपुस्तकों के लेखकों को राजस्थान पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीयकरण समिति द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में तकनीकी सहायता दी गई थी।
- (2) राजस्थान-राज्य के लिए हिन्दी में प्राइमर, पुस्तक-1 श्रीर पुस्तक-2 लिखने के उद्देश्य से तकनीकी सहायता दी गई थी।
- (3) विस्तार-सेवा विभाग, श्रजमेर को 'पाठ्यकम को दल-परिनिरीक्षण समृद्धि' के हेतु कार्यशाला में तकनीकी सहायता दी गई थी।
- (ए) उत्तर प्रदेश

सरकारी रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ द्वारा 'राष्ट्रीय एकता और सामाजिक-विज्ञान प्रशिक्षण' विषय पर आयोजित विचार-गोष्ठी में राष्ट्रीय पर एक विशेष बल देते हुए सामाजिक-विज्ञानों में प्रशिक्षण एककों की तैयारी में सहायता प्रदान की गई थी।

(ऐ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन परिषद् ने भोपाल में हुए ग्रीष्मकालीन संस्थान में परिषद्-पठन सामग्रियों के उपयोग के लिए केन्द्रीय विद्यालयों के हिन्दी शिक्षकों के संगठन में सहायता दी।

#### अन्य कार्यक्रम

- (1) परिषद् जन-संख्या शिक्षा को स्कूल के पाठ्य-क्रम में समाविष्ट करने के उपाय ढूंढ़ निकालने में 'परिवार नियोजन संस्थान' के साथ सहयोग कर रही है।
- (2) परिषद् के म्रधिकारियों ने गैक्षिक-दूरवीक्षण-परियोजनाम्रों के म्रधीन 'परमाणु ऊर्जा म्रायोग' द्वारा स्थापित कार्यकारी दलों में भाग लिया।

### परीक्षा सुधार कार्यक्रम

पाठ्यक्रम सुधार के इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में परिषद् के मूल ग्रधिगम ग्रीर कार्यक्रम का उल्लेख पाठ्यक्रम-विकास के ऋध्याय में किया गया है। प्रतिवेदन-वर्ष में, ग्रौर ग्रधिक राजकीय शिक्षा संस्थानों ग्रीर राजकीय मूल्यांकन एककों ने स्कूल-स्तर पर मल्यांकन में सुधार का कार्य ग्रारंभ किया ग्रीर इस कार्य में 'परिषद्' ने सहायता की थी। परिषद् ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और राज्य मृत्यांकन एकक के कुछ मुख्य कार्मिकों को गहन-प्रशिक्षण भी दिया था। इन राज्यों ग्रीर ग्रभिकरणों में ग्रांध्यप्रदेश, ग्रसम, नागालैंड श्रौर नेफा, दिल्ली-प्रशासन, गुजरात, हरयाणा, मद्रास, मैसूर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान , पश्चिम बंगाल ग्रौर दिल्ली का केन्द्रीय वासुसेना स्कूल सम्मिलित हैं। इस वर्ष विश्वविद्यालीय शिक्षा में परीक्षा-स्धार-कार्यक्रम का एक प्रयोग भी किया गया था जिसमें दिल्ली, मेरठ ग्रीर गुजरात के विग्वविद्यालयों में सहयोग-विस्तार सम्मिलित था।

#### शिक्षरा शिक्षा में सुधार

गहन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम केरल में जुलाई 1967 में आरंभ किया गया था। इस वर्ष केरल के प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का सम्मेलन नए पाठ्यविवरण और छात्र-शिक्षण तथा मूल्यांकन के कार्यक्रम में दितीय वर्ष के अनुभवों का अनुमान लगाने के लिए आयोजित किया गया था।

#### प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़-पिक्षा के क्षेत्र में 'कृषक शिक्षा ग्रौर वृत्ति-मूलक साक्षरता' की परियोजना के ग्रंतर्गत 'किसान साक्षरता योजना' का दूसरा कार्यकारी दल शिक्षा मंत्रालय ग्रौर परिषद् के प्रौढ़ शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप में ग्रायोजित किया गया था। कार्यकारी दल में सामाजिक-शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न राज्य सरकारों ग्रौर स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन राज्यों में इस योजना को कार्यान्वित करने की रूपरेखा तैयार की गई थी।

वंबई-स्थित श्रमिक विद्यापीठ अधिक प्रभावी रूप में कार्य और श्रौद्योगिक प्रबंध तथा श्रम-संगठनों की सहायता से नगर के श्रौद्योगिक तथा श्रन्य कर्मचारियों को एकीकृत शिक्षा देने में प्रगति करता रहा। वंबई श्रमिक विद्यापीठ के कार्य का मूल्यांकन, म्राजकल, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति संगठन की ग्रोर से बंबई के टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

परिषद् ने , पूर्व पैराग्राफों में उल्लिखित कार्य-क्रमों के ग्रितिरिक्त भी अपनी रुचि के क्षेतों में कार्य कर राजकीय शिक्षा विभागों तथा अन्य अभिकरणों की सहायता-हेतु अनेक अवसरों पर अपने अधिकारियों को परामर्शदाता/साधक व्यक्तियों के रूप में कार्य करने को भेजा। परिषद् विचारों/अनुभवों के ग्रादान-प्रदान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों में भी भाग लेनी रही है। यह शैक्षिक प्रदर्शनियों में भी सम्मिलित हुई है। उनके कार्यकलापों में से कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों के विवरण अगले अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं।

# 7. राष्ट्रीय एकीकररा एवं सह-पाठचक्रम संबंधी कार्यक्रम

# राष्ट्रीय एकीकरण की परियोजना

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतांत्रिक मागरिकता आदि समस्याओं का महत्त्व अत्याधक हो गया है। राष्ट्रीय एकीकरण को विविध कार्यकलापों के माध्यम से समर्थ करना प्रस्तावित है, जिनमें स्कूल-स्तर पर युवा-शिक्षा महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती है। भारत-सरकार के शिक्षा-मंतालय ने, इस वर्ष, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय ऐक्य अथवा संगठन की भावना मूजन करने वाले कार्यक्रमों को सिक्षयता प्रदान करने का निश्चय किया है। राष्ट्रीय परिषद् ने, जिसे इस क्षेत्र में स्कूल-कार्यक्रमों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया है, राष्ट्रीय एकीकरण पर एक परियोजना प्रारंभ कर रखी है। इस पर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के कर्मचारी-वर्ग में से एक समिति नियुक्त कर दी गई है।

इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक मार्गदर्शक-रेखाएं विकसित करना और स्कूलों द्वारा
प्रयोज्य पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रम के कार्यक्रमों और गतिविधियों के प्रकारों को दर्शाना है। इस प्रयोजन के लिए कक्षा-अध्यापकों से परामर्श करना ग्रावश्यक समझा गया ताकि हम लोग पूर्णरूप से मनन ग्रीर विचार-विनिमय के उपरांत कार्यक्रमों ग्रीर गति-विधियों को वास्तविक ग्रीर व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत कर सकें। ग्रतः, शिक्षकों के चार क्षेत्रीय सम्मेलनों का गठन किया गया था। इन सम्मेलनों में, शिक्षकों ने कुछ मूल्यवान सामग्री को विकसित किया है जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण को संविधित करने की वृष्टि से स्कूलों द्वारा प्रारंभ किए जा सकने वाले पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों ग्रीर सह-पाठ्यक्रम गति-विधियों का दिग्दर्शन कराया गया है। इन सम्मेलनों में विकसित सामग्री तथा सिमिति के सदस्यों के चितन पर ग्राधारित एक निर्देश-पुस्तिका विकसित की गई है। इस पुस्तक के प्रकाशन की योजनाएँ बना ली गई हैं।

# राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का प्रयोगात्मक स्कूल

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ने बाल विकास से संबंधित गैक्षिक विचारों को वास्तविक कक्षा-स्थिति में परीक्षण करने की दृष्टि से एक प्रयोगात्मक शिशु स्कूल को पिछले कुछ वर्षों से चला रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ने, प्रतिवेदन वर्ष में, परिषद्-मुख्यालय के साथ लगे दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रांगण में ही एक शिशु एवं प्राथमिक स्कूल चलाने में उस संस्थान के साथ सहयोग किया था जिसमें परिषद् द्वारा ग्रांशिक वित्त-सहायता तथा तकनीकी-मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। यह शिशु एवं प्राथमिक स्कूल मुख्य रूप में प्रांगण-परिधि में रहने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक स्नावश्यकतास्रों की पूर्ति ही करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ने अपने द्वारा विकसित पाठ्यकम संबंधी सामग्री का प्राथमिक परीक्षण करने श्रौर नवीन शैक्षिक विचारों एवं ग्रभ्यासों का प्रयोग करने के लिए इस भवसर का उपयोग किया।

### 'म्राज की भारतीय शिक्षा' विषय पर प्रदर्शनी

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभाग कलकत्ता में 'एबीसी एक्सपो प्रदर्शनी' में भाग छे रहा है। इस विभाग की 'ग्राज की भारतीय शिक्षा' विषय पर छाया-चित्नों की प्रदर्शनी में शैक्षिक विकास के विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित किया गया है।

# बाल-हितार्थ निक्शुत्क शैक्षिक चलचित्रप्रदर्शन

इस वर्ष, श्रव्य-दृष्य शिक्षा-विभाग के सभा भवन में रिववार तथा ग्रवकाण के दिनों में लगभग 45 चलचित्र-प्रदर्शनों का ग्रायोजन किया गया था। ये चलचित्र-प्रदर्शन स्थानीय स्कूलों के छात्रों में ग्रस्यिक लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं।

### उज्ञस्तर के सम्मेलनों में भाग लेना

संयुक्त निदेशक डाक्टर शिव कुमार मिल ने, जनवरी 1969 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था के छप्पनवें बंबई-श्रधिवेशन में मनोविज्ञान एवं शैक्षिक विज्ञान अनुभाग के तत्वावधान में 'छाल श्रसंनोप' विषय पर हुई गोष्ठी में 'परिवर्तन के लिए समायोजन हेतु छाल असंनोप', शीर्षक शोध-पत्न प्रस्तुत किया। उनको 1970 वर्ष के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था के मनोविज्ञान एवं शैक्षिक विज्ञान श्रनुभाग का श्रध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया था।

# श्रंतर्राष्ट्रीय संपर्क

राष्ट्रीय परिषद् ने अमरीकी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति-संगठन तथा अन्य अभिकरणों से विशेषज्ञ जानकारी, उपकरण एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में सहायता प्राप्त की है। राष्ट्रीय परिषद् ने विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेकर और परस्पर मुलाकातों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क बनाए रखा। इनका संक्षिप्त-विवरण नीचे दिया जा रहा है:

#### विदेशों के शिष्टमंडल

- (1) डाक्टर शिव कुमार मिन्न, संयुक्त निदेशक, जून 17-23, 1968 तक टोक्यो (जापान) में हुई एशिया में शैक्षिक अनुसंधान के विशेषज्ञों की बैठक में गए थे, और अगस्त 23-30, 1968 की अविध में 'कनाडा में शैक्षिक अनुसंधान' पर संयुक्त राष्ट्र शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति संगठन की बैठक में भी उपस्थित थे।
- (2) पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग के डीन श्रीर अध्यक्ष डाक्टर रवीन्द्र ह० दवे श्री रमेश चन्द्र सक्सेना, प्रवाचक के साथ संयुक्त राष्ट्र शिक्षा-

विज्ञान-संस्कृति-संगठन कार्यकम के ग्रंतर्गत जापान के राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान संस्थान में 3 फरवरी से 1 मार्च, 1969 तक 'एशिया द्वारा टोक्यो में स्कुल-पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याओं.' पर ग्रायोजित द्वितीय गैक्षिक ग्रन-संधान कार्यशाला में उपस्थित थे। डाक्टर दवे संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संगठन-कार्यक्रम के ही ग्रंतर्गत टोक्यो में 5 मार्च से 11 मार्च, 1969 श्रीर संस्कृति संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान ग्रीर संस्कृति तक हुई 'एशिया में शैक्षिक लक्ष्य भ्रौर उद्देश्य,' के संबंध में विशेषज्ञों की बैठक में गए थे, जहां उन्होंने बैठक के सचिवालय सलाहकार के रूप में कार्य किया। डाक्टर दवे ने शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी निर्देशन हेत् एशिया-क्षेत्रीय संस्था के संविधान को ग्रंतिम रूप देने के लिए नियुक्त कार्यकारी-दलों की बैठक में एक कार्यकारी-दल के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

- (3) प्रौद-शिक्षा विभागाध्यक्ष डाक्टर ते० ए० कोशी ने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संगठन तथा निरक्षरता-उन्मूलन के लिए इतालवी संघ के निमंत्रण पर विश्व 'प्रयोगात्मक साक्षरता कार्यक्रम' के अंतर्गत 'वृत्तिमूलक साक्षरता परियोजनाओं के हेतु 'विधि एवं सामग्री' पर एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में भाग लिया और उसी विषय पर भारतीय परियोजनाओं में प्रयुक्त 'विधि एवं सामग्री' पर एक पत्न प्रस्तुत किया।
- (4) विज्ञान विभागाध्यक्ष डाक्टर मोहन चंद्र पंत ने पेरिस में मार्च 69 में एकीकृत विज्ञान शिक्षण में संस्थापन कार्यक्रमों की संयुक्त राष्ट्र शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति संगठन की योजना-सभा में भाग लिया। डाक्टर पंत संयुक्त राष्ट्र शिक्षा-विज्ञान और संस्कृति संगठन बाल ग्रापाती निधि की एशिया में और रसायन-विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की परियोजनाओं पर बैंकॉक और कैंडी, श्रीलंका में सं० रा० शि० सं० रा० शि० वि० ग्रीर सं० सं० की दो क्षेतीय कार्यशालाओं में भी उपस्थित रहे। ग्रनुवर्ती

- सभा सं० ए० गि० वि० ग्रौर सं० सं० के सहयोग से शुद्ध ग्रौर प्रयुक्त रसायन की अंतर्राष्ट्रीय एकक द्वारा श्रायोजित की गई थी।
- (5) डाक्टर राम गोपाल मिश्र, प्रवाचक वैकॉक में सितंबर 9-16, 1968 में 'पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन में अनुसंधान' पर हुई क्षेत्रीय कार्य-शाला में उपस्थित थे, और उन्होंने 'पाठ्यक्रम में अनुसंधान,' तथा 'पाठ्यक्रमागत मृल्यांकन का ढांचा' पर दो पत्र प्रस्तुत किए।

#### भ्रमग्

- (1) मेक्वायर विश्वविद्यालय आस्ट्रेलिया के निदेशक डाक्टर जी० आर० मेयेर ने केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली का ध्रमण किया और वहां के 'पूर्व-छात्र-संघ' में 'ग्रास्ट्रेलिया शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्तियों' और 'अनुसंधान अध्ययन मंडल' में 'यूनाइटेड किंगडम में माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान-पाठ्यकम के प्रति रुचि और अभिरुचि' शीर्षक वार्ताएं प्रस्तुत कीं।
- (2) सोफिया, बलगेरिया की 'विदेशों के साथ मैती और सांस्कृतिक संबंधों' की समिति के निदेशक श्री लागोई पोपिग्रोर्दनीव ने ग्रध्यापक-शिक्षा-विभाग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का भ्रमण किया।
- (3) स्रोहिस्रो राज्य विश्वविद्यालय, सं० रा० अ० के डीन डाक्टर डी० अलेक्जेन्डर सेवेरिनों ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का भ्रमण किया और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के कार्यक्रमों के लिए परिषद् को अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के माध्यम के रूप पर विचार-विमर्ष किया था।
- (4) जापान श्रीर जर्मन लोकतांत्रिक गणतंत्र से शिक्षाशास्त्रियों के दलों ने क्रमशः 'भारत में श्रध्यापक-शिक्षा' और 'दिल्ली में क्रिवि-दूरवीक्षण कार्यक्रम' के संबंध में बातचीत करने के लिए, 'श्रध्यापक शिक्षा विभाग' और 'प्रौढ़ शिक्षा विभाग का श्रमण किया।

### अध्ययन-हेतु विदेश-गमन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के निम्न नामांकित अधिकारीगण उनके नामों के सम्मुख लिखे विषयों में प्रशिक्षण हेतु, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत, विदेशों को गए:

- (1) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर में क्रमशः शिक्षा और गणित के प्राध्यापक, सर्वश्री जे० के० सूद और वीं० सीं० नायर अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषक्र प्रशिक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमरीका गए।
- (2) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में शिक्षा, प्राणि-विज्ञान और अंग्रेजी के प्राध्यापक सर्वश्री ए० पी० पचौरी, बी० एन० लाल, एस० के० ऐथल फुलब्राइट छात्रवृत्तियों पर संयुक्त राष्ट्र अमरीका गए।
- (3) डाक्टर (श्रीमती) बी० राजू, प्रवाचक, शैक्षिक विकास, योजना श्रीर प्रशासन में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान श्रीर संयुक्त संगठन की प्राध्यापिका के रूप में केन्या गई।
- (4) श्रीमती एँल० राजपाल ग्रतिथि प्राध्यापक के रूप में सं० राष्ट्र ग्रमरीका गई।
- (5) डाक्टर (कुमारी) खुर्शीद बोस शिक्षक प्रशिक्षण बर्सरी के लिए ऐक्जीटर विश्वविद्यालय गई।
- (6) श्री बी॰ बी॰ स्रम्भवाल, प्राध्यापक, फेलोणिप पर लंदन स्थित णिक्षा संस्थान गए।

#### प्रदर्शनी

भारत-सोवियत सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान कार्यक्रम के ग्रंश-रूप 'ताजिकिस्तान में शिक्षा' पर एक प्रदर्शनी भारत-भ्रमणार्थ ग्राई ग्रौर उसने दिल्ली व बंबई में ग्रपने प्रदर्शनों का ग्रायोजन किया। दिल्ली में प्रदर्शनी का उद्घाटन शिक्षा मंत्री डाक्टर त्रिगुण सेन ने किया था।

# 8. राष्ट्रीय परिषद् कैम्पस ग्रीर कर्मचारी वर्ग का कल्यारा

# अपने 'भवन-निर्माए।' की दिशा में

पूर्वनिर्मित तथा भरे हुए तीन-मंजिल विज्ञान खंड, चार-मंजिले ग्रधिकारी-छातावास, गोष्ठी कक्ष एवं क्लब खंड ग्रौर दो भंडार-गोदामों के ग्रतिरिक्त, 1968-69 वर्ष में निम्नलिखित निर्माण-कार्य प्रारंभ किए गए थे:

- (1) छ: मंजिला विभागीय खंड,
- (2) अधिकारी-छात्रावास पर दो अतिरिक्त मंजिले,
- (3) केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला के लिए एक ढलाईघर,
- (4) कर्मचारियों के लिए दो-कमरों वाले सोलह छोटे निवास-स्थल।
- (5) तीन निलकाकार संरचनाएं (इनसे ग्राजकल परिषद् का सचिवालय स्थित है)

छः मंजिला-विभागीय खंड के स्रतिरिक्त उपरोक्त सभी भवन पूरी तरह बन चुके हैं। छः मंजिला भवन भी पूरा होने वाला है।

एक पुस्तक। लय खंड, एक ग्रल्पाहारगृह तथा कुछ ग्रन्य लघु निर्माण-कार्य 1969-70 वर्ष में प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

# कर्मचारी वर्ग के कल्याणार्थ कार्य

परिषद् ने कर्मचारीवर्ग के कल्याण के लिए, विगत वर्ष, निम्नलिखित पग उठाए हैं:

(1) स्थायी कर्मचारीवर्ग को ग्राह्य ग्रन्य लाभों तथा सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से, प्राथमिकता के श्राधार पर, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों की पूष्टि के लिए कार्य प्रारंभ किया गया था।

- (2) कर्मचारियों के लिए ग्रंशदायी भविष्यिनिधि, निवृत्ति-वेतन ग्रौर ग्रानुतोषिक सहित सेवा-निवृत्ति-हितों की एक योजना को ग्रंतिम रूप दिया गया था ग्रौर उसे प्रयोज्य किया गया था।
- (3) कर्मचारीवर्ग की सेवानिवृत्ति ग्रौर सेवा-गर्ती को गासित करने वाले नियमों एवं विनियमों को, ग्रासी निकाय के ग्रनुमोदन-सहित, ग्रंतिम रूप दे नेके प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।
- (4) परिषद् के ग्रंणदान से ग्रावासीय-भवन ग्रधि-ग्रहण कर कर्मचारियों को ग्रच्छे ग्रावासीय-स्थान प्रदान करने की योजना के ग्रंतर्गत परिषद् ग्रभी तक 72 कर्मचारियों के लिए ग्रावास का प्रबंध कर चुकी है।
- (5) कैम्पस में एक सहकारी कैन्टीन कर्मचारीवर्ग द्वारा चलाई जा रही है जिसकी निर्वाचित कार्यकारिणी कैन्टीन से संबंधित सभी मामलों की देखभाल करती है। यह कार्यकारिणी इसे पंजीकृत कराने का प्रबंध कर रही है।
- (6) कर्मचारी वर्ग को विभिन्न श्रंतरंग श्रौर बहिरंग खेलकूदों में भाग लेने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विभिन्न विभागों श्रौर श्रनुभागों के कर्मचारियों को परस्पर भेंट का श्रवसर प्रदान करने के लिए समारोह-प्रतियोगिताश्रों का श्रायोजन किया जाता है।
- (7) उत्सवों ग्रौर परिषद् के स्थापना-दिवस जैसे विशेष ग्रवसरों पर विविध मनोरंजन-कार्यक्रम भी ग्रायोजित किए जाते हैं।

# परिशिष्ट - क

# राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रौर प्रशिक्षण परिषद् के सदस्यगरा

|    | 0 15             |                | 10. | शिक्षा मंत्री, |
|----|------------------|----------------|-----|----------------|
| 1. | शिक्षा मंत्री,   |                | 10. | •              |
|    | भारत सरकार,      |                |     | केरल,          |
|    | नई दिल्ली ।      |                |     | त्रिवेन्द्रम । |
|    |                  | (अध्यक्ष)      | 11. | शिक्षा मंत्री, |
| 2, | शिक्षा सलाहकार,  |                |     | मध्य प्रदेश,   |
|    | भारत सरकार,      |                |     | भोपाल ।        |
|    | शिक्षा मंत्रालय, |                | 12. | शिक्षा मंत्री, |
| -  | नई दिल्ली।       |                |     | मैसूर,         |
|    | :                | (उपाध्यक्ष)    |     | बंगलोर।        |
| 3. | शिक्षा मंत्री,   |                | 13. | शिक्षा मंत्री, |
|    | आंध्र प्रदेश,    |                |     | उड़ीसा,        |
|    | हैदराबाद।        |                |     | भुवनेश्वर ।    |
| 4. | शिक्षा मंत्री,   |                | 14. | शिक्षा मंत्री, |
|    | असम,             |                |     | पंजाब,         |
|    | िश्वाङ ।         |                |     | चंडीगढ़।       |
| 5. | शिक्षा मंत्री,   |                | 15. | शिक्षा मंत्री, |
|    | गुजरात,          |                |     | राजस्थान,      |
|    | म्रहमदाबाद ।     |                |     | जयपुर।         |
| 6. | शिक्षा मंत्री,   |                | 16. | शिक्षा मंत्री, |
|    | हरयाणा,          |                |     | उत्तर प्रदेश,  |
|    | चंडीगढ़ ।        |                |     | लखनऊ।          |
| 7. | शिक्षा मंत्री,   | and the second | 17. | शिक्षा मंत्री, |
|    | बिहार,           |                |     | तमिल नाडू      |
|    | पटना ।           |                |     | मद्रास ।       |
| 8. | शिक्षा मंत्री,   |                | 18. | शिक्षा मंत्री, |
|    | जम्मू-कश्मीर,    |                |     | पश्चिमी बंगाल  |
|    | श्रीनगर।         |                |     | कलकत्ता ।      |
| 9. | शिक्षा मंत्री,   |                | 19. | शिक्षा मंत्री, |
|    | महाराष्ट्र,      |                |     | नागालैण्ड,     |
|    | बंबई ।           |                |     | कोहिमा।        |
|    |                  |                |     |                |

- मुख्य ग्रायुक्त,
   अंडमान ग्रौर निकोबार द्वीप समूह,
   पोर्ट ब्लेयर।
- 21. प्रशासक, दादर और नगर हवेली, सिलवासा ।
- 22. लेफ्टिनेण्ट गवर्नर, गोग्रा, दमन श्रौर दीव, पंजिम।
- 23. लेफ्टिनेण्ट गवर्नर, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
- 24. लेफ्टिनेण्ट गवर्नेर, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
- 25. प्रशासक, संघीय राज्य, लक्ष्कादीव, कवरत्ती।
- 26. मुख्य श्रायुक्त, मणिपुर, इंफाल ।
- सलाहकार,
   ग्रसम गवर्नर,
   एन० ई० एफ० ए०,
   शिलाङ ।
- 28. लेफ्टिनेण्ट गवर्नेर, पांडिचेरी सरकार, पांडिचेरी।
- 29. मुख्य भायुक्त, त्रिपुरा सरकार, भ्रगरतला।
- 30. मुख्य आयुक्त चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ ।

- 31. डॉ॰ बी॰ एन॰ गांगुली, उप-कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- 32. डॉ॰ दौलतसिंह कोठारी, ग्रध्यक्ष, विश्वविद्यालय भ्रनुदान श्रायोग, नई दिल्ली ।
- 33. डॉ॰ (कुमारी) कौमुदी, उप वित्त सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 34. डॉ० शिव के० मित्र, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंघान श्रौर प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
- 35. प्रो० एम० बी० माथुर, निदेशक, एशियाई शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
- 36. प्रो० शांति नारायण, प्रिंसिपल, हंसराज कालेज, दिल्ली।
- 37. प्रो० म्रार० के० दास गुप्त, म्राध्यक्ष, म्राधुनिक भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय,
- 38. श्री० के० जी० सैय्यदैन, पंडारा रोड फ्लैट्स, (डी० 2/9) नई दिल्ली ।
- 39. डॉ॰ पी॰ के॰ केलकर, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।

- 40. प्रो० पी० एन० घर, निदेशक, श्राधिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- 41. डॉ॰ एस॰ मिश्रा, उप-कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ।
- 42. डॉ॰ कुरूविला जेकब, प्रिंसिपल, हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेठ, हैदराबाद।
- 43. डॉ॰ एम॰ एस॰ गोरे, निदेशक, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई ।
- 44. प्रो० ए० ग्रार० नामत, सांख्यिकी प्रोफेसर, गोखले राजनीति एवं ग्रर्थशास्त्र संस्थान, पूना।
- 45. श्री एन० डी० सुंदरविडवेलु, शिक्षा विभाग, तमिल नाडु।

- 48. डॉ॰ वी॰ सी॰ वामन राव, उप-कुलपति, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति।
- 47. श्री एल० श्रार० सेठी, श्रध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
- 48. प्रो० हीरेन मुकर्जी, संसद सदस्य, नई दिल्ली।
- 49. डॉ॰ ए॰ सी॰ जोशी, उप-कुलपित, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराएसी।
- 50. प्रो० ए० मुजीब, घण्यस, शिक्षा विभाग, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ।
- ठा. श्री प्र०न० नातू, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रीर प्रशिक्षरा परिषद्, नई दिल्ली।

(सदस्य सचिव)

### परिशिष्ट-ख

# शासी निकाय के सदस्यगरा

शिक्षा मंत्री,
 भारत सरकार,
 नई दिल्ली।

 विक्षा सलाहकार, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

(ऋध्यक्ष)

(उपाध्यक्ष)

- डॉ॰ दौलतिसह कोठारी, अध्यक्ष, विकाविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- डॉ॰ बी॰ एन॰ गांगुली, उप-कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
- डॉ॰ (कुमारी) कौमुदी,
   उप वित्त सलाहकार,
   शिक्षा मंत्रालय,
   नई दिल्ली।
- डॉ॰ शिव के॰ मित्र, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षरा परिषद्,
- नई दिल्ली।
  7. श्री के० जी० सैंट्यदैन,
  पंडारा रोड फ्लैट्स (डी० 2/9)
  नई दिल्ली।

- प्रो एम० वी० माथुर, निदेशक, एशियाई शैक्षिक श्रायोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
- 9. प्रो० शांति नारायण, प्रिसिपल, हंसराज कालेज, दिल्ली।
- प्रो० म्रार० के० दास गुप्त, भ्रष्यक्ष, ग्राधुनिक भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- 11. रिक्त स्थान
- 12. रिक्त स्थान 13. श्री प्र० न० नात.
- 13. श्री प्र० न० नातू, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रीर प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

(सदस्य सचिव)

### परिशिष्ट - ग

#### वित्त समिति के सदस्यगण

- निदेशक,
   राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रनुसंघान ग्रीर
  प्रशिक्षण परिषद्,
   नई दिल्ली।
  - (अध्यक्त)
- 2. डॉ॰ शिव के॰ मित्र, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षमा परिषद, नई दिल्ली।

- डॉ॰ (कुमारी) कौमुदी, उप-वित्त सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, मई दिल्ली।
- प्रो० शांति नारायण, प्रिंसिपल, हंसराज कालेज, दिल्ली।

- प्रो० ग्रार० के० दास गुप्त, ग्रध्यक्ष, ग्राधुनिक भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय,
- श्री प्र० न० नातू,
   सचिव,
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
   प्रशिक्षण परिषद्,
   नई दिल्ली ।
   (सदस्य सचिव)

#### परिज्ञिष्ट - घ

# शैक्षिक अध्ययन मंडल के सदस्यगरा

निदेशक,
 राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रौर
प्रशिक्षण परिषद्,
 नई दिल्ली।

(ऋध्यक्ष)

- संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय गैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षरा परिषद् नई दिल्ली।
- 3. श्री जे० पी० नाइक, सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
- श्री एल० ग्रो० जोशी, ग्रायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।
- श्रीमती थ्राई० एल० सिन्हा,
   प्रिसिपल,
   दौलतराम कालेज,
   दिल्ली।
- 6. प्रो० ग्रार० के० दास गुप्त, ग्रध्यक्ष, ग्राधुनिक भारतीय भाषा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

- 7. घो० शांति नारायण, प्रिंसिपल, हंसराज कालेज, दिल्ली।
- श्री के० जी० सैय्यदैन, पंडारा रोड फ्लैट्स (डी० 2/9) नई दिल्ली ।
- श्रध्यक्ष,
   मनोवैज्ञानिक ग्राधार विभाग,
   राष्ट्रीय सैक्षिक अनुसंधान श्रौर प्रशिक्षण परिषद्,
   नई दिल्ली।
- 10. ग्रध्यक्ष, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रनुसंघान श्रौर प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
- 11. ब्रध्यक्ष, विज्ञान शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रौर प्रशिक्षरा परिषद्, नई दिल्ली।
- 12. ग्रध्यक्ष, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रनुसंघान ग्रौर प्रशिक्षणा परिषद्, नई दिल्ली।

- श्रव्यक्ष,
   श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभाग,
   राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंघान ग्रौर प्रशिक्षण परिषद्,
   नई दिल्ली ।
- 14. ऋष्यक्ष,
  क्षेत्र सेवा विभाग,
  राष्ट्रीय दौक्षिक अनुसंघान श्रौर
  प्रशिक्षण परिषद्,
  नई दिल्ली ।
- 15. अध्यक्ष, केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
- 16. अध्यक्ष, शैक्षिक प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

- 17. श्रध्यक्ष,
  शिक्षा श्राधार विभाग,
  राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रौर
  प्रशिक्षण परिषद्,
  नई दिल्ली।
- 18. ग्रध्यक्ष,
  शिक्षक शिक्षा विभाग,
  राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रौर
  प्रशिक्षण परिषद्,
  नई दिल्ली।
- 19. प्रिसिपल,
  केन्द्रीय शिक्षा संस्थान,
  राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
  प्रशिक्षण परिषद्,
  दिल्ली।
- श्री प्र० न० नातू,
   सचिव,
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ग्रौर प्रशिक्षण परिषद्,
   नई दिल्ली।

(सदस्य सचिव)

# स्थायी अनुसंधान समिति

(ऋध्यक्ष)

- डॉ० शिव के० मित्र संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक स्रनुसंधान स्रौर प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
- 2. श्री े जे े पी े नाइक, सलाहकार,

शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

 डॉ॰ एन॰ पी॰ पिल्ले, श्रध्यक्ष, शिक्षा विभाग, केरल विश्वविद्यालय त्रिवेन्द्रम।

- 4. डॉ॰ ए॰ ग्रार॰ कामत, सांक्ष्मिकी प्रोफेसर, गोखले राजनीति एवं श्रर्थशास्त्र संस्थान,
- प्रो० ग्रार० वी० माथुर, ग्रह्मका, शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 6- डॉ॰ एम॰ एस॰ गोरे, निदेशक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बंबई।

- 7. डॉ॰ ए॰ मुजीब, ग्रध्यक्ष. शिक्षा विभाग, भ्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, म्रलीगढ़।
- 8. प्रो॰ एस॰ एम॰ मोहसिन, प्रोफेसर ग्रीर प्रध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना ।
- 9. डॉ॰ पी॰ एन॰ धर, निदेशक, ग्रर्थशास्त्र विकास संस्थान, दिल्ली।
- 10. प्रो० एस० बी० ग्रदावल, ग्रध्यक्ष. शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
- इलाहाबाद । डॉ॰ रवीन्द्र॰ ह॰ दवे,
  - पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षरा परिषद, नई दिल्ली।
- 1. श्री० ए० सी० देवे गोडा

74, मिलर रोड, बंगलोर।

2. श्री ए० ग्रार० दाऊद सचिव,

श्रंजुमन-ए-इस्लाम, 92, डा० डी० एन० रोड,

वंबई।

3. श्री वी० एस० माथुर, उपनिदेशक, शिक्षा विभाग,

हरयाणा, चंडीगढ़।

12. घो० पी० के० रॉय, विसिपल, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली।

13. डा० ते० ए० कोशी,

ग्रध्यक्ष, प्रौढ़ शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षरण परिषद, नई दिल्ली।

14. प्रो० जे० के० श्वला, ग्रध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा विभाग,

> राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान भ्रौर प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

15. श्री हरि किशन लाल चुग, सहायक सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान श्रीर प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

(सदस्य सचिव)

# विस्तार एवं क्षेत्र सेवा समिति

(अध्यक्त)

(सदस्य)

4. डॉ॰ (श्रीमती) चित्रा नाइक, निदेशक. राज्य शिक्षा संस्थान, महाराष्ट्र, पूना ।

 श्री यू० पी० सिन्हा, निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान,

बिहार, पटना ।

 डॉ० जी० चौरसिया, प्रिसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल ।

- श्री पी० डी० शर्मा,
   श्रिसिपल,
   क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय,
   श्रजमेर,
- डॉ० एम० बी० बुच,
   प्रध्यक्ष,
   क्षेत्र सेवा विभाग,
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
   प्रशिक्षण परिषद,

नई दिल्ली।

9. डॉ० रवीन्द्र ह० दवे, अध्यक्ष, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली। गी० जी० के० जुक्ला ग्रध्यक्ष, शिक्षक शिक्षा विभाग, राष्टीय शैक्षिक प्रतसंधान ग्रौर

> प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली ।

- डॉ॰ मोहन चंद्र पंत, ग्रध्यक्ष, विज्ञान शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रनुसंधान ग्रीर
  - प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।
- 12. श्री हरि किशन लाल चुग, सहायक सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रनुसंधान ग्रीर प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

(सदस्य सन्विव)

### परिशिष्ट - ङ

# केन्द्रीय शैक्षिक साहित्य समिति के सदस्यगए।

डॉ॰ त्रिगुरा सेन,
 केन्द्रीय शिक्षा मंत्री,
 नई दिल्ली।

(अध्यक्ष)

- डॉ॰ दौलतिसह कोठारी, श्रध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।
- निदेशक,
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिस्ली।
- डॉ॰ बी॰ एन॰ गांगुली, उप-कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

- डॉ० डी० सी० पवाते, राज्यपाल, पंजाब, चंडीगढ।
- डॉ॰ एस॰ पी॰ चैटर्जी,
   निदेशक,
   राष्ट्रीय एटलस संगठन,
   म्राचार्य जगदीश बोस रोड,
   कलकता।
- श्री हजारीप्रसाद दिवेदी बनारस विश्वविद्यालय, वारास्ती ।
- डॉ॰ ताराचंद,
   नई दिल्ली।

- डॉ॰ ए० सी॰ जोशी,
   उप-कुलपति,
   बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
   बारासि।
- वाराल्या।

  10. डॉ० (कुमारी) कौमुदी,
  उप-वित्त सलाहकार,
  शिक्षा मंत्रालय,
  नई दिल्ली।
- 11. डॉ॰ शिव के॰ मित्र, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान श्रीर प्रशिक्षरा परिषद्, नई दिल्ली।
- शिक्षा सचिव,
   श्रांध्र प्रदेश,
   हैदराबाद ।
   श्री के० ग्रार० बैनर्जी,
  - प्रिंसिपल,
    राजकीय शिक्षा संस्थान,
    बानीपुर,
    चौबीस परगना।

- 14. शिक्षा सचिव, मध्य प्रदेश सरकार,
  - भोपाल।
- श्री एस० एस० बेदी, सार्वजनिक शिक्षण निदेशक,
- चंडीगढ़। 16. डॉ० रवीन्द्र ह० दवे,

नई दिल्ली।

- ग्रध्यक्ष, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंघान श्रीर प्रशिक्षण परिषद्,
- श्री प्र०न० नातू सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

परिशिष्ट - च बजट अनुमान

(रू॰ लाखों में)

| विभाग/एकक/शीर्ष |                                                            |         | 1968-69<br>संशोधित श्रनुमान |        |         | 1969-70<br>बजट भ्रनुमान |               |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|---------|-------------------------|---------------|--|--|
|                 |                                                            | योजनेतर | योजन                        | ा कुल  | योजनेतर | योजन                    | ा कुल         |  |  |
| 1.              | राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण<br>परिषद् मुख्यालय | 11.40   | 8.75                        | 20.15  | 11.60   | 13 60                   | 25 <b>·20</b> |  |  |
| 2.              | प्रकाशन एकक                                                | 11.86   | 16.40                       | 28.26  | 10.25   | 16.25                   | 26.50         |  |  |
| 3.              | राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (विभागों के ग्रतिरिक्त)           | 35.00   | 46.41                       | 81.41  | 28.53   | 47.50                   | 76.03         |  |  |
| 4.              | राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान विभाग                             |         |                             |        |         | •                       |               |  |  |
|                 | (ग्र) क्षेत्र सेवाएँ/एकक                                   | 2.88    | 22.91                       | 2579   | 4.92    |                         | 4.92          |  |  |
|                 | (ब) शैक्षिक सर्वेक्षरा एकक                                 |         | 1.05                        | 1.05   | 1.48    | 0.50                    | 1.98          |  |  |
|                 | (स) विज्ञान शिक्षा                                         | 21.31   | 13.17                       | 34.48  | 31.62   | 16.18                   | 47.80         |  |  |
|                 | (द) पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन                                | 9.76    | 3.41                        | 13.17  | 12.67   | 5.00                    | 17.67         |  |  |
|                 | (य) मनोवैज्ञानिक ग्राधार                                   | 4.91    | 1.97                        | 6.88   | 6.29    | 2.25                    | 8.54          |  |  |
|                 | (र) ऋध्यापक शिक्षा                                         | 2.03    | 0.56                        | 2.59   | 2.33    |                         | 2.33          |  |  |
|                 | (ल) श्रव्य-दृश्य शिक्षा                                    | 8.95    | 0.59                        | 9.54   | 9.24    | 0.25                    | 9.49          |  |  |
|                 | (ব) সীত शिक्षा                                             | 3.83    | 1.67                        | 5.50   | 3.82    | 1.75                    | 5.60          |  |  |
|                 | (श) शैक्षिक प्रशासन                                        | 0.61    | 0.03                        | 0.64   | 0.60    | 0.02                    | 0.71          |  |  |
|                 | (ह) शिक्षा के ग्राधार                                      | 0.67    | 0.28                        | 0.92   | 1.13    |                         | 1.13          |  |  |
| 5.              | केन्द्रीय शिक्षा संस्थान                                   | 7.61    | 1.61                        | 9.22   | 10.68   | 1.00                    | 11.68         |  |  |
| ß.              | क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय                               |         |                             |        |         |                         |               |  |  |
|                 | (1) श्रजमेर                                                | 16.19   | 7.65                        | 23.84  | 18.50   | 7.50                    | 26.00         |  |  |
|                 | (2) भुवनेश्वर                                              | 15.61   | 23.34                       | 38-95  | 17.90   | 8.40                    | 26:30         |  |  |
|                 | (3) भोपाल                                                  | 11.16   | 10.43                       | 21.59  | 16.60   | 8.10                    | 24.70         |  |  |
|                 | (4) मैसूर                                                  | 13.46   | 17.12                       | 30.58  | 17.50   | 10.70                   | 28.20         |  |  |
| 7.              | ऋ्गा व श्रिम                                               | 3.00    | -                           | 3.00   | 3.00    |                         | 3.00          |  |  |
|                 | वर्ष में पावतियाँ                                          | 180.24  | 177:35                      | 357.69 | 208.78  | 139.00                  | 347.78        |  |  |
|                 |                                                            | 25.00   | 10.00                       |        | 25.00   |                         | -             |  |  |
|                 | गु.इ                                                       | 155.24  | 167:35                      | 322.59 | 183 78  | 139.00                  | 322.78        |  |  |

# परिशिष्ट - छ

# राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और श्रिक्षण परिषद् द्वारा 1968-69 वर्ष में किए गए ग्रनुसंधान और सर्वेक्षण

# परोक्षरा विकास

## 1. सहकारी परीक्षरण विकास परियोजना

इस परियोजना का प्रायोजन क्षेत्रीय भाषात्रों में दो परीक्षणों को विकसित करना है: ग्रायु वर्ग +7 से 16 + के लिए प्रतिभा हेतु मौखिक परीक्षण तथा 14 से 25 वर्ष ग्रायु वर्ग के लिए व्यावसायिक रुचि सूची। रुचि सूची प्रयोगावस्था में है। प्रतिभापरीक्षण के लिए मद लेखन और चयन में प्रगति हो रही है। यह कार्य देश के विभिन्न सात केन्द्रों के सहयोग से किया जा रहा है।

# 2. कक्षा 8 ग्रीर 11 के लिए हिन्दी में शैक्षिक ग्रिमिचि परीक्षा का विकास

श्रेगी 8 श्रौर 11 के लिए पृथक-पृथक शैक्षकश्रमिरुचि के दो परीक्षण विकसित किए जा रहे थे।
कार्य लगभग पूर्ण है, श्रौर इसका तकनीकी-प्रतिवेदन
मुद्रणालय को भेज दिया गया है। परीक्ष गा श्रौर
अनुदेश-नियम पुस्तकें शीघ्र ही प्रकाशित की जाएँगी।

# 3. स्रायुवर्ग 6—11 के बच्चों के कुछ चुने हुए व्यक्तित्व-लक्षर्णों का निर्धारण '

पूर्व-विकसित कर-निर्धारण मान की मान्यता के लिए एक अवलोकनात्मक-अध्ययन जारी है और कर-निर्धारण मान की व्यवहार तालिकाओं पर आकड़ों का संग्रह किया जा रहा है।

### बाल-विकास

# 1. विकासात्मक मानक परियोजना ढाई से पाँच वर्ष

दिल्ली के बच्चों के व्यक्तिक-सामाजिक विकास के प्रतिवेदन का प्रारूप बना लिया गया है। सभी सातों केन्द्रों के प्रेरक भौर व्यक्तिक-सामाजिक विकास संबंधी आँकड़ों का विश्लेषण पूरा हो गया है। अनुकूली आँकड़ों और भाषा आँकड़ों का विश्लेषण जारी है।

> अनुदैर्ध्यं अध्ययन : परीक्षरा, पाँच वर्षीय के फोटो-ग्रभि-लेख तथा व्यक्तिक-सामाजिक ग्राँकड़ों का विश्लेषरा पूर्ण है।

2. दो विधियों से शिक्षित स्कूल-पूर्व वर्गों में संकल्पना-निर्माण का श्रध्ययन

इस ग्रध्ययन का उद्देश्य संरचित अनुभवों के माध्यम से श्रलगाव में ज्ञान प्रशिक्षण और उन ग्रन्य श्रनुभवों के संदर्भ में संकल्पना-निर्माण तथा व्यक्तिक-सामाजिक समजन में तुलनात्मक क्षमता की जाँच करना है जो स्कूल-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम का भाग है। संकल्पनाओं के ग्राकार-रूप रंग ग्रौर संख्या को मापने का एक परीक्षण विकसित किया गया था। बच्चों के तीन वर्गों का पूर्व-परीक्षण पूर्ण हो चुका है।

# कैशोर्य

1. किशोरों के लिए व्यक्तित्व-सूची का विकास

चार तत्वों प्रधांत पुरुवत्व, स्त्रीत्व, श्रंतमुं खता श्रोर बिहमुं खता को समाविष्ट करने वाली एक प्रयोगात्मक प्रश्नमाला का परीक्षरा पहले किया गया था। लगभग 3000 मदों के द्वि-मार्गी वर्गीकरण के श्राधार पर 777 मदों का अंतिम रूप में चयन किया जा चुका है। इन मदों का पुनः परीक्षरण किया जा रहा है।

2. प्राधिकरण के प्रति अभिवृत्ति-ग्रन्थपन हेतु मापक्रम का निर्माण

श्राठ प्राधिकरण-श्रंकों का श्रिभिज्ञान किया गया है श्रीर मदों का उनकी श्रंतर्वस्तुश्रों के श्राधार पर ग्रनुभावात्मक, संज्ञानात्मक श्रीर व्यवहारात्मक श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। लगभग 800 मदों का एक निकाय तैयार है।

मार्गदर्शन एवं परामर्श

- 1. दो मार्गदर्शन-कार्यक्रमों का दिल्ली के स्कूलों में परीक्षण किया जा रहा है अध्ययन करना है जिनमें निम्न स्तरों पर नवीन गिएत को पुरस्थापित करने में कार्यक्रमित अववोधन सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।
  - 2. जिल्लित प्रोढ़ों ढारा दितीय भारतीय भाषा भर्जन में कार्यक्रमित भ्रवबोधन तकनीकों का उपयोग

यह देखने के लिए कि क्या स्वतः अनुदेशक-सामग्री दितीय भारतीय भाषा सीखने में उपयोगी होगी, निम्नलिखित दो कार्यक्रमों को विकसित करने हेतु एक परियोजना आरंभ कर रखी है।

- (i) बंगला भाषी प्रौढ़ों को हिन्दी शिक्षणा
- (ii) बंगला भाषी प्रौढ़ों को उड़िया शिक्षरा एक (हिन्दी) कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जा चुका है ग्रौर भ्रनेक व्यक्तियों पर इसका परी-क्षरा भी किया गया है।
  - 3. द्वितीय भाषा शिक्षण हेतु विधि श्रीर सामग्री विकसित करने के लिए परियोजना

मनोवैज्ञानिक बाधार-विभाग हैदराबाद के केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, पूना के डेकन महाविद्या-लय के भाषा विभाग और अन्तामलाई विड्वविद्यालय के प्रगामी केन्द्र के साथ सहयोग कर रहा है। परियोजना से संबंधित अनुसंधान प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

# पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

1. (ग्र) सातृभाषा में बच्चों की निष्पत्तियों के वर्तमान स्तरों का अध्ययन ग्रीर इसका निम्नतर प्राथमिक, उच्चतर प्राथमिक तथा निम्नतर माध्यमिक स्तरों पर कुछ परिवर्तनशील (चर) से संबंध

मातृभाषा के अनुदेशक लक्ष्य श्रीर उनके विक्षिष्ट विवरण तैयार किए गए थे। श्रध्ययन के लिए परीक्षण तैयार किया जा रहा है।

(ग्रा) भारत के विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के स्कूल-पाठ्यक्रम में भाषाश्रों की स्थिति का अध्ययन

सभी राज्यों और सब क्षेत्रों के प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्कूलों के पाठ्य विवरणों का विश्लेषण किया गया है। प्रतिवेदन रौमार किया जा रहा है।

(इ) हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विभिन्न भागों में हिन्दी के व्यन्यात्मक परिवर्तनों का

भाषायी-विदलेषगा ग्रीर विवरण

श्रध्ययन का संग्रह हिन्दी में संरचनाश्रों ग्रौर व्यंजनों के श्रक्षर-विश्लेषगात्मक उपाध्ययन के ग्राधार पर तैयार किया गया है। वास्तविक वागो-च्चारगा फीतों पर संग्रह किए जाएँगे।

2. भारत के विभिन्न राज्यों में प्रयंशास्त्र के पाठ्य-विचर्गों की स्थिति-प्रध्ययन

भारत के विभिन्न राज्यों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के अर्थशास्त्र-पाठ्य-विवरसों का विश्लेषसा किया गया है और एक विवरसाका रौयार कर ली गई है।

3. पाठ्यक्रम-विकास में तुलनात्मक ग्रध्ययन पर एक्षियाई प्रमुसंधान परियोजना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 'एशियाई देशों में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर पाठ्य- क्रम विकास के तुलनात्मक अध्ययन' पर एक सहकारी अनुसंधान परियोजना आयोजित करने में सं० रा० शि० वि० और सं० सं० तथा जापान की राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान परिषद् के साथ सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय प्रतिवेदन का प्रारूप पाठ्यक्रम के विभिन्न पक्षों पर प्रश्नावली तथा अन्य प्रलेखों के आधार पर तैयार किया गया था। इसका अध्ययन एशियाई देशों के समान-प्रतिवेदनों के साथ ही फर-वरी 1969 में, एशियाई देशों के लिए टोक्यो में हुई द्वितीय कार्यज्ञाला में किया गया था। तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिवेदन को अध्ययन के प्रकाश में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

 तिब्बती-स्कूलों में छात्र-निष्पादन का तुलना-त्मक ग्रध्ययन

संघ शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर छः तिब्बती स्कूलों की कक्षा 5 व 8 की सामान्य परीक्षाओं में छात्र निष्पादन का अध्ययन किया गया था। इसके परिसामों ने इन स्कूलों में प्रचलित शिक्षा के सापेक्ष स्तरों को स्पष्ट किया।

# शिक्षा की दार्शनिकता

1. भ्राधुनिक भारतीय शैक्षिक विचारों में मूल्य ब्रिटिश काल के प्रारंभ से कोठारी श्रायोग के समय तक शिक्षा पर विचारों में मूल्यों का दार्शनिक

2. ज्ञान के सिद्धांत श्रौर शिक्षा के सिद्धांत

अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

श्रध्ययन ने ज्ञान, शिक्षा श्रीर मूल्यों की प्रकृति स्रोत का, ज्ञान श्रीर पाठ्यक्रम-निर्माण मान्यकरण के सिद्धान्तों का विश्लेषण किया है। ग्रध्ययन पूरा हो गया है।

- 3. शैक्षिक अवसरों का समीकरण
- 4. चरित्र ग्रौर व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा

### तुलनात्मक शिक्षा

 तुलनात्मक शिक्षा में अनुसंधान के क्षेत्र इस देश में जिस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है उस पर बल देते हुए इस क्षेत्र में अनुसंधान के

क्षेत्रों ग्रौर विधितंत्र का एक विश्लेषणात्मक ग्रध्य-यन पूरा हो गया है।

2. भारतीय विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक शिक्षा का शिक्षरण

यह अध्ययन भारतीय विश्वविद्यालयों में सिखाए जा रहे विषय-तत्व का एक वृहद् सर्वेक्षरा प्रस्तुत करता है और भावी सुधार के लिए सहायक निदेश भी प्रस्तुत करता है।

3. तुलनात्मक शिक्षा का शिक्षरण और अनुसंधान यह अध्ययन एक नमूना तथा अनुसंधान कर्ता-विद्वानों के लिए विषय सूची के साथ-साथ देश के बाहर विद्वानों और संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्य का सर्वेक्षरण भी अस्तुत करता है। अध्ययन चल रहे हैं।

 शैक्षिक श्रवसरों का समीकरएा शिक्षा का इतिहास

 शिक्षा-माध्यम के विवाद का ऐतिहासिक सर्वेक्षण

इस परियोजना का उद्देश्य भारत में पिश्वमी शिक्षा माध्यम के विषय पर विवाद के क्रिमिक रूपों का एक ऐतिहासिक विश्लेषगा करना है। परियोजना प्रगति पर है।

2. दाक्षिक अवसरों का समीकरण (एक अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन)

इस महत्त्वपूर्ण समस्या पर 1 जून 1969 से विचार प्रारंभ किया गया है। ऐतिहासिक हिष्ट-कोगा से इस अध्ययन के दो अध्याय पूर्ण हो चुके हैं।

3. शिक्षा के इतिहास में श्रनुसंधान : श्रावश्यकताएँ श्रीर उपागम

यह एक मूल पत्र हैं जिसमें भारतीय शिक्षा के इतिहास में विभिन्न अनुसंधान आवश्यकताओं का विवेचन किया गया है। यह परियोजना पूरी की जा चुकी है।

 भारत में इतिहास बनाम इतिहास शिक्षरण के अध्ययन के उपागम

भारतीय स्कूलों में सामाजिक विज्ञानीं की

विभिन्न शाखा शिक्षण का एक ऐतिहासिक विश्लेषण का प्रयत्न किया गया है। परियोजना संतोषजनक रूप में यागे चल रही है।

#### शिक्षा का अर्थशास्त्र

 क्षेत्रीय ज्ञिक्षा महाविद्यालयों के एकक-मूल्य-ग्रन्थयन में एक ग्रन्थयन

इस लघु-अध्ययन के लिए आँकड़े जमा किए गए ये और उनका विश्लेषण किया गया था। इस अध्य-यन को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

2. शैक्षिक अवसर का समीकररा

इस परियोजना के लिए एक अनुसंधान नमूना और प्रथम अध्याय तैयार कर लिया गया है।

#### शिक्षा का समाज-शास्त्र

- 1. भारत में ग्रौर भारत के बाहर शिक्षण व्यव-साय के समाज-शास्त्रीय पक्षों पर एक प्रवर संदर्भ-ग्रंथसूची विकसित की गई है।
  - 2. भारत में सामाजिक परिवर्तन के ग्रामिकर्ता के रूप में स्कूल ग्रध्यापक
- (अ) इस परियोजना का एक अनुसंधान नमूना भारत में शिक्षणा व्यवसाय के समाज-शास्त्र पर गोष्ठी में तैयार किया गया था और उस पर विवेचन भी हुआ था।
  - (स्रा) शिक्षरा व्यवसाय का समाज-शास्त्र : श्रध्ययनों की समीक्षा

इस पत्र में भारत में और भारत से बाहर देशों में शिक्षणा व्यवसाय के समाजशास्त्रीय पक्षों से संबंधित एक सौ से अधिक अनुसंधान-अध्ययनों की समीक्षा की गई है।

> (इ) भारत में सामाजिक परिवर्तन के श्रमिकर्ता के रूप में स्कूल शिक्षक: सैद्धांतिक संदर्श

इस पत्र को लिखने के लिए संदर्भ ढूँढ़ लिए गए हैं भीर उनका अध्ययन कर लिया गया है। लेखन-कार्य में प्रगति है।

 भारत में शैक्षिक श्रवसर का समोकरण : एक श्रंतर श्रनुशासनात्मक परियोजना

समस्या का आनुभविक समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान नमूना तैयार कर लिया गया है।

 भारत में राजनीतिक दल और शिक्षा का प्रकरगा: चुनावघोषगा-पत्रों का एक विषय-सूची गत विक्लेषगा

धाठ राजनीतिक दलों के चुनाव-घोषणापत्रों का विक्लेषण यह जानने के लिए किया गया है कि इन दलों ने देश में शिक्षा को कितना महस्व प्रदान किया है। यह ध्रनुसंधान-पत्र शैक्षिक योजना पर आगामी वार्षिकी में सम्मिलित करने के लिए विशेष रूप में तैयार किया गया है।

 भारतीय समाज के परंपरागत मृत्य श्रौर महादिद्यालयों के छात्र

गत वर्ष किए गए इस आनुंभविक ग्रध्ययन का प्रतिवेदन संशोधित कर दिया गया है और इसमें मूल्य बनाम भारत में शिक्षा से संबंधित श्रध्ययनों की समीक्षा पर एक पूरा नया अनुभाग जोड़ दिया गया है।

# शैक्षिक प्रशासन

 विभिन्न राज्यों में जैक्षिक प्रसालियों के प्रवासनिक गठन का एक ग्रन्थयन

इस श्रध्ययन का प्रयोजन राज्य मुख्यालयों श्रौर मंडलों तथा जिला स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था, परामर्शदात्र व कानूनी निकायों के गठन श्रौर कार्य, शिक्षा के विस्त श्रादि के संधामका श्राँकड़ों को संग्रह करना श्रौर उनका विश्लेषण करना है।

 राज्य अनिवार्य प्राथिमक शिक्षा प्रधिनियमों के मुख्य लक्ष्मणों का एक तुलनात्मक प्रध्ययन

इस ग्रध्ययन का उद्देश्य ग्रनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी प्राविधान-निर्माण है। ग्राठ राज्यों ग्रीर दो संधीय क्षेत्रों में संग्रहीत ग्राँकड़ों का विश्लेषण किया गया था।

 भारत में शैक्षिक योजना—स्कूल शिक्षा में गुरा बनाम परिमास इस अध्ययन का प्रयोजन चुने हुए राज्यों में परिमाणों की अपेक्षा गुणों पर बल प्रदान करने से संबद्ध कारकों से अभिज्ञान करना है। राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और श्रसम से संग्रहीत श्रांकड़ों की छानबीन की जा चुकी है।

### भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में शैक्षिक योजना का प्रशासनिक गठन

इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में शैक्षिक योजना के प्रशासनिक गठन की परीक्षा करना है। एक प्रश्नमाला के 14 राज्यों और तीन संघीय क्षेत्रों से आए हुए उत्तरों की आँकड़ों की पूर्णता और संगति की हिष्ट से जांच-पड़ताल की गई थी।

### माध्यिमिक स्कूल के सर्वोत्तम आकार का अवधारता

इस श्रध्ययन का प्रयोजन माध्यमिक स्कूल के सर्वोत्तम श्राकार का श्रवधारण करना है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के स्वा० शि० क० परियोजना 001 "भारत में माध्यमिक स्कूलों का सर्वेक्षण्" के संबद्ध में विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रश्नमालाओं में से संबद्ध श्रांकड़े चुन लिए गए थे। श्रसम से संबद्ध श्रांकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

### प्राथमिक स्कूल पर्यवेक्षकों के हेतु सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम

राज्य शिक्षा संस्थानों द्वारा प्राथमिक स्कूल पर्यंवेक्षकों के हेतु आयोजित सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में आँकड़ों का संग्रह और विश्लेष्ण किया गया था। इन कार्यक्रमों का तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत करने वाला एक पत्र तैयार कर लिया गया है।

# 7. ग्राम-प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में क्षति एवं कुंठा

बिहार में कुछ चुने हुए देहाती और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने और कुंठित होने के भार का विश्लेषणा करने के लिए संग्रहीत ग्रांकड़े प्रक्रियागत हो चुके हैं।

# श्रव्य दृश्य शिक्षा

 शिक्षा में विज्ञान-फिल्मों के प्रति छात्रों की राय का एक ग्रध्थयन

अध्ययन पूरा हो कर मुद्रित हो गया है।

- भारत में प्रशिक्षण महाविद्यालयों में श्रव्य-हृदय उपकरण श्रौर सामग्री की प्राप्यता का एक सर्वेक्षण।
- भारत में माध्यमिक स्कूलों में श्रव्य-दृश्य उप-कर्ण की प्राप्यता का एक सर्वेक्षण ।
- श्रव्य दृश्य शिक्षा विभाग के पास उपलब्ध प्रशिक्षण-फिल्मों के उपयोग पर श्रध्ययन ।

# ये अध्ययन चल रहे हैं।

#### अध्यापक शिक्षा

- (1) माध्यमिक स्तर पर ग्रध्यापक विकास के द्वितीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण का प्रतिवेदन पूरा हो चुका है, श्रीर मुद्रण के लिए भेजा गया है।
  - (2) प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के ग्राबिल भारतीय सर्वेक्षण का प्रतिवेदन भी पूरा हो चुका है, श्रीर मुद्रण के लिए भेजा गया है।
  - (3) माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थानों में मूल्य कन कार्यविधियों का एक तुलनात्मक अध्ययन ऐसे सी प्रशिक्षण महाविद्यालयों को प्रश्न-मालाएँ भेजी गई थीं जिनके साथ विस्तार सेवा केन्द्र संबद्ध हैं। म्रांकड़ों का विश्ले-प्रणा किया जा चुका है ग्रीर प्रतिवेदन प्रकाशन के लिए तैयार है।
  - (4) शिक्षा-शिक्षण के कार्य में आतम-यथार्थी-करण का अध्ययन : आंकड़ों का विश्लेषण पूर्ण होने बाला है।
  - (5) ब्रध्यापक-प्रशिक्षाधियों के शिक्षण हेनु सामाजिक ग्राधिक स्थिति ग्रीर ग्रमिप्रेरणा का ग्रध्ययन: केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली के 181 महिला ग्रीर 64 पुरुष छात्र-शिक्षकों

पर यह अध्ययन किया गया था। प्रति-वेदन पूर्ण हो गया है।

(6) प्राथमिक स्तर पर अध्यापक-शिक्षकों की स्थिति काएक अध्ययन

इस मार्गदर्शी प्रध्ययन का गठन दिल्ली के दो प्रशिक्षण संस्थानों में किया गया था। दस अन्य राज्यों के आँकड़े एकत्र किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है।

> (7) पंजाब में माध्यसिक प्रशिक्षण महाविद्या-लयों के मामले-प्रध्ययन

एक प्रवाचक श्रीर दो प्राघ्यापकों के एक दल ने निम्नलिखित स्थानों का भ्रमण किया:

खालसा शिक्षा मह।विद्यालय, श्रमृतसर। महिला देवसमाज शिक्षामहाविद्यालय फिरोजपुर। राज-कीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, चडीगढ़। राज्य शिक्षा संस्थानों द्वारा उनकी स्थापना से

ही किए गए कार्य का अध्ययन

राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य का विभाजन पाँच भागों अर्थात् (1) अनुसंधान, (2) प्रशिक्षरा, (3) विस्तार, (4) प्रकाशन, एवं (5) व्यावसायिक वृद्धि में किया गया है। इन क्षेत्रों में राज्य शिक्षा संस्थानों द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषरा किया जा चुका है और प्रतिवेदन लिखे जा रहे हैं।

#### प्रौढ़ शिक्षा

निम्नलिखित स्रनुसंधान परियोजनाएँ प्रतिवेदन वर्षे में पूरी की गई थीं :

- "दिल्ली के कुछ ग्रामों में खाद्य-संडार की विधयाँ" शीर्षक विषय पर एक ग्रध्ययन
- 2. ''सामाजिक शिक्षा के कार्यभारी जिला ग्रधि-कारियों के हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मुल्यांकन संबंधी ग्रध्ययन।''
- 3. भारत में ऋध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में सामाजिक शिक्षा के अंश का अध्ययन।
- मार्गदर्शी देहाती कृषि दूरवीक्षण परियोजना की प्रभावोत्पादकता का परिमाणात्मक मुल्यांकन।

- 5. शिक्षा स्तर से संबंधित समुदाय-स्थिति की परिवर्तन-प्रक्रिया का एक ग्रन्थयन।
- सिन्तिहित क्षेत्रों में रहने वाले चुने हुए श्रादि यासी समुदायों का एक एकीकृत श्रीर तुलना-त्मक अध्ययन।
- 7. ग्रादिवासी लोगों की विकासगत ग्रावश्य-कताएँ।
- 8. भारत में 18 म्रादिवासी-जातियों की शैक्षिक भौर माधिक भवस्थाओं तथा नियुवित की स्थिति का भ्रष्ययन।
- 9. द्वितीय भाषा के रूप में मराठी सीखने के लिए पाठ्य-पुस्तक की तैयारी। निम्नलिखित परियोगनाएँ चल रही हैं और 1969-70 वर्ष में पूरी हो जाएँगी।
- ग्रामीरा महिलाश्रों द्वारा श्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम स्वीकृति पर संदर्भ दल का प्रभाव ।
- विद्यापीठों के भाग लेने वालों की आवश्य-कताओं, रुचिश्रों और आकांक्षाओं का एक अध्ययन।
- 12. भारत में सतत शिक्षा संस्थानों का स्तरीय-म्रध्ययन।
- 13. दिल्ली में देहाती कृषि दूरबीक्षण कार्यक्रम का निरंतर मूल्यांक।
- मेरठ प्राम, उत्तर प्रदेश में साक्षरता परि-योजना का मूल्यांकन ।

# शैक्षिक विकास और शिक्षक मनोबल एवं अभिन्ने रेगा

 राजस्थान श्रौर गुजरात में शैक्षिक विकास का एक तुलनात्मक श्रथ्यन

यह एक सतत् अध्ययन है श्रीर इसका उद्देश्य इन दो राज्यों के शैक्षिक विकास में अंतर्गस्त सामाजिक मनोविज्ञान तत्त्वों का पता लगाना है। शिक्षाके विकास के संबंध में आधार-सामग्री संग्रह की जा चुकी है।

2. प्रतिपुष्टि के माध्यम से शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाता इस प्रध्ययन का उद्देश्य शैक्षिक व्यवहार के प्रादर्शों से संबंधित तत्व के रूप में शिक्षक व्यवहार के ग्रादर्शों को विकसित करना है। शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिपुध्टि के उपयोग के संबंध में कुछ प्राथमिक ग्राधार सामग्रियों का संग्रह किया जा चुका है।

#### शैक्षिक वृद्धि के लिए शिक्षक मनोबल श्रीर श्रमिप्रेरेग विकसित करना

यह एक सतत कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य (1) शिक्षकों में ग्रिभिप्रेरण विकसित करने के लिए निरूपित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का दीर्घकालीन प्रभाव, और (2) प्रशिक्षित शिक्षकों का उनके संस्थानों, कक्षाओं ग्रीर छात्र-वृद्धि पर प्रभाव पता करना है। कुछ प्रयोगात्मक परियोजनाएँ स्कूल तथा प्रशिक्षण स्कूल/महाविद्यालय-स्तर पर प्रारम्भ की हुई हैं।

### शैक्षिक सर्वेक्षरा

निम्नलिखित ग्रध्ययन ग्रीर ग्रन्वेषरा पूर्ण कर लिए गए हैं:

 तकनीकी (इंजीनियरी) स्रोत प्रस्तुत करने बाले उच्च/उच्चतर माध्यमिक/बहुउद्देशीय स्कूलों का सर्वेक्षण

यह सर्वेक्षरा सभी राज्यों में किया गया था और इसमें इस स्रोत को जलाने के लिए स्कूल में प्राप्त भौतिक सुविधाओं का, जिसमें प्रयोगशाला, फार्म या कार्यशाला सुविधाएँ आदि सम्मिलित हैं।

- 2. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का सर्वेक्षरा
  - (ग्र) बिघर, मूक ग्रौर वाक् शक्तिहीन (ग्रा) ग्रंध

यह सर्वेक्षण सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में किया गया था, श्रीर इसमें साधन, पाठ्यक्रमों की अन्तर्वस्तु, विधितंत्र कर्मचारी-वर्ग की योग्यताएँ, उनके ऊपर कार्यभार सहित शारीरिक सुविधाएँ सम्मिलत थीं।

#### 3. ग्रामीस क्षेत्रों में ग्रध्यापिकाश्रों का सर्वेक्षरा

राजस्थान के तीन जिलों में किया गया यह अग्रगामी अध्ययन ग्रामीरा क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के काम की अब्यवस्थाओं का दिग्दर्शन कराता है।

4. भारत में जनक-प्रध्यापक संघ का सर्वेक्षरा

यह अध्ययन अपने स्कूलों में जनक-अध्यापक संघों का दिग्दर्शन कराता है।

 जौक्षिक प्रगति के संबंध में प्रबंडों का प्रकृष्ट ग्रध्ययन

द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के हेतु डॉग्टर वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में बनी सलाहकार समिति ने इच्छा प्रकट की कि शैक्षिक प्रगति के संबंध में कुछ ग्रामीण सामुदायिक विकास खंडों का अध्ययन किया जाय। अतः ऐति-हासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आधिक पृष्ठ-भूमि को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सुविधाओं के संबंध में कुछ प्रखंडों का प्रकृष्ट अध्ययन किया गया है।

#### 6. शहरी क्षेत्रों में मान्यता-हीन संस्थानों का सर्वेक्षण

हैदराबाद और सिकंदराबाद की दोनों नगरियों के पूर्व प्राथमिक/बाल-बाड़ी/शिशु/प्राथमिक, मिडिल भीर माध्यमिक-स्तरों पर तथा दिल्ली के लिए नमूना ग्राधार पर मान्यता-हीन संस्थानों का भ्रध्ययन करने का एक प्रयास किया गया है। ग्राधार-सामग्री का संग्रह कर लिया गया है।

#### 7. मान्यता-प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों का सर्वेक्षरा

केवल मैसूर राज्य में किया गया यह सर्वेक्षण मान्यता के लिए कार्ती, इन संस्थानों का वास्तविक-कार्यक्रम, उपलब्ध सुविधाओं शिक्षण/पर्यवेक्षण, कर्मचारी-वर्ग के लिए योग्यताओं, कर्मचारी-वर्ग के लिए वेतन-मान आदि प्रदिश्त करता है।

परिशिष्ट - ज 1968-69 की ग्रविध में बाहर की संस्थाओं को शैक्षिक ग्रनुसंघान परियोजनाओं के हेतु दी गई वित्तोय सहायता

|              |                                                                                                                                 | والمتقالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية والمتعالية                                                                                     |                    |            |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| क्र. सं<br>1 | . संस्था<br>2                                                                                                                   | परियोजना का ज्ञीर्षक<br>3                                                                                                                                                                         | ग्रवधि<br>4        | कुल स्वीकृ | त परिच्यय<br>5 |
| 1.           | एम० बी० पटेल शिक्षा<br>महाविद्यालय, सरदार पटेल<br>विश्वविद्यालय, बल्लभ                                                          | (गुजरात, कैरा जिले के) उच्च स्कूलों<br>में उपलब्धि ग्रभिप्रेररा, विकास तथा<br>छात्र-वृद्धि का एक ग्रध्ययन ।                                                                                       | 2 वर्ष             | ₹०         | 36,100.00      |
| 2.           | विद्यानगर, गुजरात। साधना शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षसा स्कूल, लायन्स क्लब के पास, बाल उद्यान, जुहू मार्ग, सान्ताऋ्ज (पश्चिम), | 5, 6 श्रीर 7वें स्टैन्डर्ड में ग्रध्ययन कर<br>रहे बच्चों को (अ) गुजराती श्रीर<br>(श्रा) मराठी के माध्यम से कुछ चुने<br>हुए विषयों तथा (1) बहुभाषी योग्यता<br>श्रीर (2) श्रंकगिएत में नैदानिक परी- | 3 ਕਥੰ              | ₹∘         | 73,960.00      |
| 3.           | बंबई-54।<br>शिक्षा विभाग, कर्नाटक<br>विश्वविद्यालय, धारवाड़-3                                                                   | क्षणों का विकास ।<br>शहरी और देहाती स्कूल-छात्रों स्रोर<br>शिक्षकों की सामाजिक-मनोवैज्ञानिक                                                                                                       | 1 वर्ष             | *₹0        | 5,600.00       |
| 4.           | शिक्षा विभाग, ग्रलीगढ़<br>मुस्लिम विश्वविद्यालय,                                                                                | स्रवस्थाओं का एक तुलनात्मक स्रध्ययन ।<br>प्रारंभिक शैरावावस्था में भाषा विकास<br>का स्रध्ययन ।                                                                                                    | 1 वर्ष             | रु०        | 5,600.00       |
| Б.           | स्रलीगढ़।<br>तिलकधारी प्रशिक्षण महा-<br>विद्यालय, जौनपुर<br>(उ०प्र०)।                                                           | उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में<br>उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9<br>श्रौर 10 के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षित<br>स्नातक शिक्षकों की समस्याएँ।                                                 | 1 वर्ष             | र्छ०       | 5,280.00       |
| 6.           | भाषा विज्ञान विभाग,<br>दिल्ली विश्वविद्यालय                                                                                     | हिभाषी वक्तात्रों के वाक्-व्यवहार का<br>वर्णन करने के लिए एक भाषायी-<br>प्रतिमान।                                                                                                                 | 1 वर्ष             | ₹ ০        | 10,000.00      |
| 7.           | समाजशास्त्र विभाग,<br>बनारस हिन्दू विदव-<br>विद्यालय, वाराग्रासी ।                                                              | छात्र-भ्रशांति का समाजशास्त्रीय ग्रध्ययन<br>उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयीय<br>नगरों में कारण श्रीर उपाय।                                                                                         | • 1 वर्ष           | रु०        | 28,800.00      |
| 8.           | . सांख्यिकी विभाग, कलकत्ता<br>विश्वविद्यालय कलकत्ता ।                                                                           | प्राथमिक स्कूलों में ग्रध्ययन ग्रीर कार्य<br>के लिए उपलब्ध मुनिधाएँ ग्रीर उन<br>स्कूलों के शिक्षकों की सामाजिक-<br>ग्राधिक ग्रवस्थाएँ।                                                            | 1 वर्ष             | र्ह0       | 23,000 00      |
| 9            | शिक्षा विभाग, लखनऊ<br>विरविद्यालय, लखनऊ।                                                                                        | भारतीय पब्लिक स्कूल: उनके द्वारा<br>प्रवत्त तेतृत्व नमूने के विशेष संदर्भ में<br>उनकी वृद्धि ग्रौर विकास का एक<br>ग्रध्ययन।                                                                       | 1 है वर्ष          | ह०         | 24,900.00      |
| 10           | जी० के० देहाती शिक्षा<br>संस्थान, गरगोती।                                                                                       | प्राथमिक स्कूलों में श्रेगी 1 से 4 के हेतु<br>ग्रविंगत एकक।                                                                                                                                       | $2rac{1}{2}$ वर्ष | ₹०         | 1,000.00       |
| 11           | . जी॰ के॰ देहाती शिक्षा<br>संस्थान, गरगोती,<br>जिला कोल्हापुर ।                                                                 | देहाती क्षेत्रों में एकाकी शिक्षक स्कूलों<br>में अतिक्षय श्रीर कुण्ठा कम करने का<br>एक प्रयोग ।                                                                                                   | 1 वर्ष             | हैं हैं    | 3,500.00       |

| त्य, लखनऊ ।  13. श्री अविनाविलिंगम गृह- विज्ञान महाविद्यालय, कोयंबदूर-11.  14. विक्षा विभाग, कुरुक्षेत्र ।  15. मनोविज्ञान विभाग, जोधपुर । विद्यालय, रावपुर । विद्यालय, त्वरंगपुर । विद्यालय, त्वरंगपुर । विद्यालय, त्वरंगपुर । विद्यालय, त्वरंगपुर । विद्यालय, द्वाहावाद विद्यालय, इलाहावाद विद्यालय, विद्यालय, इलाहावाद विद्यालय, इलाहावाद विद्यालय, इलाहावाद विद्यालय, इलाहावाद विद्यालय, इलाहावाद विद्यालय, इलाहावाद विद्यालय, विद्यालय, इ           |                                                                                |                                                                              |         |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|
| लय, जलतक ।  13. श्री श्रविताशिताम गृह- विज्ञान महाविद्यालय, कोयंबदूर-11.  14. शिक्षा विभाग, कुरुक्षेत्र हिरवी गो-17 वर्षा श्री श्री द्वार्ण सहर्मा श्री श्री हिरवी श्री में 11-17 वर्षा श्री हिरवी से में 12 वर्ष हुल था वर्षा श्री हिरवी से से 12 वर्ष हुल था वर्षा श्री हिरवी से से 12 वर्ष हुल था वर्षा श्री हिरवी से से 12 वर्ष हुल था वर्षा श्री हिरवी से 12 वर्ष हुल था वर्षा श्री हिरवी से 12 वर्ष हुल था वर्षा श्री हिरवी से 12 वर्ष हुल था वर्षा श्री हुल हुल था हुल श्री हिरवी से 12 वर्ष हुल था हुल हुल हुल था हुल हुल था हुल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                                                              |         |      |           |
| श्री अविनाशिलिंगम गृह-   विज्ञान महाविद्यालय,   कोयंबदूर-11.   के विशेष संदर्भ में देहाती को हों में   11-17 वर्षायु वालिकाओं की श्री हों में   11-17 वर्षायु वालिकाओं की श्रिक्षा की समस्याएँ ।   विश्वा विश्वालय, कुरुक्षेत्र । व्याप्त में कक्षा 4 के बांगडू भाषी 2 वर्ष रु० 12,600.0   विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । व्याप्त में कक्षा 4 के बांगडू भाषी 2 वर्ष रु० 27,000.0   विश्वविद्यालय, जोधपुर । विश्वविद्यालय, जोधपुर ।   विश्वविद्यालय, जोधपुर । विश्वविद्यालय, प्राचित्र विश्वविद्यालय, प्राचित्र विश्वविद्यालय, प्राचित्र विश्वविद्यालय, प्राचित्र ।   सनीविज्ञान विभाग, रविष्त क्षायण । सम्बेष्ठ । सार्वेष्ठ । सार्             |                                                                                | प्राथमिक स्कूल छात्रों के लिए नैदा-<br>निक पठन-परीक्षण (दिन्दी)।             | 2 वर्ष  | रु०  | 1,200.00  |
| को वंबदूर-11. के विशेष संदर्भ में देहाती क्षेत्रों में 11-17 वर्षायु वालिकाओं की शिक्षा की समस्याएँ।  4. शिक्षा विभाग, कुरुक्षेत्र । हरियाएगा में कक्षा 4 के वांगडू भाषी 2 वर्ष रु० 12,600.0 हरियाएगा में कक्षा 4 के वांगडू भाषी 2 वर्ष रु० 12,600.0 हरियाएगा में किष्मा 1 हरिया में नैदानिक परीक्षाएँ।  15. मनोविज्ञान विभाग, जोधपुर । विशेषताएँ।  16. मानव-विज्ञान विभाग, रांची स्वत्यं की मनोवैज्ञानिक 12 वर्ष रु० 27,000.0 हरियां में निर्वाक 2 वर्ष रु० 22,500.0 हरियां में प्राथम 1 हरियां की सर्वा 2 वर्ष रु० 22,500.0 हरियां में 1 हरियां में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 हरियां मानविज्ञान विभाग, रांची सर्वायं किष्मा मान-1 का मनविज्ञान विद्वायालय, रांची । सारतीय स्थितियों में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 हरियां मान-1 का मनविज्ञान विद्वायालय, रायपुर। मान-1 का मनविज्ञान विद्वायालय, रहने वाले प्राथमिक स्कूल-छात्रों के चौरिक्ष विपयों स्थित पाने से पूर्व 1 तर्ष रु० 8,000. हरियां मान-1 का मनविज्ञान विद्वायालय, रहने वाले प्राथमिक स्कूल-छात्रों के चौरिक्ष वियां से उपलिख्य के स्तरों की उन लोगों से तुलना जिन्होंने ऐसा नहीं किया। सामाजिक-सांस्कृतिक उत्ते जक पर्या- 2 वर्षो के कार्यों में उपलिख्य कार्यों से सामाजिक-सांस्कृतिक उत्ते जक पर्या- 2 वर्षों के सामाजिक-सांस्कृतिक उत्ते जक पर्या- 2 वर्षों के कार्यों से सामान्य विद्वायालय, इलाहावाय हात्रों के कार्य-प्रायम मानविज्ञान विद्यान कारपा के हुण संस्वायालय छात्रों के कार्य-प्रायम हिल्यायाय कार्यों के कार्य-प्रायम हिल्यायाय छात्रों के कार्य-प्रायम हिल्याया छात्रों के कार्य-प्रायम हिल्यायाय छात्रों के कार्य-प्रायम के हुण सहसंवंधों में प्रायम हिल्यायाय कार्यायाय की विद्यायाय हिल्यायाय के हुण सहसंवंधों में प्रायम हिल्यायाय हिल्यायाय की सामस्यायाय की सामस्यायों कार्य एएन के विशेष संदर्भ 2 वर्ष रु० 39,600 मानविज्ञायाय विभाग, वंगलीर।  23. इंक्षिक अनुसंधान केन्द्र, जन-प्रायम के विधास का इतिहास। 6 मास रु० 7,000 कान्य-प्रायम मानविज्ञायाय, के लिए प्रायम- में में प्रायम हिल्यायाय की किष्यायाय की सामस्यायाय की किष्यायायाय की सामस्यायायाय के लिए प्रायम में मिल प्रायम में मिल भाग, वंगलीर।  24. रामकुष्या मिल विद्वालय, के लिए प्रायम में मिल किष्य मानविज्ञायायाय के लिए प्रायम में मिल किष्य के लिए प           | 3. श्री अविनाशिलिंगम गृह-                                                      | बालिकाश्रों ग्रौर उनके जनकों की                                              | 1 वर्ष  | ξo   | 13,500.00 |
| 4. शिक्षा विभाग, कुरक्षेत्र । हरियाया में कक्षा 4 के बांगड़ भाषी 2 वर्ष रु० 12,600.0 विद्वविद्यालय, कुरक्षेत्र । छात्रों के लिए हिन्दी में नैदानिक परीक्षाणों की संरचना।  5. मनोविज्ञान विभाग, जोषपुर म्हूल पर्यावरण की मनोवैज्ञानिक 12 वर्ष रु० 27,000.0 विद्यावर्ष विश्वविद्यालय, जोषपुर । विश्वविद्यालय, सर्वेक्षण । स्वेक्षण । स्वेक्षण ।  7. मनोविज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची विश्वविद्यालय, राँची । भारतीय स्थितियों में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 विद्यालय, राँची । भारतीय स्थितियों में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 विश्वविद्यालय, राँची । भारतीय स्थितियों में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 विश्वविद्यालय, राँची । भारतीय स्थितियों में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 विश्वविद्यालय, राँची । भारतीय स्थितियों में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 विश्वविद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9 । प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश पाने से पूर्व विद्यालय तहने वाले प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश परिष्यत रहने वाले प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश विश्वविद्यालय, सुवनेक्वर । सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष रु० 26,300. वरण के कारण के रूप में संज्ञा- वर्षा के सामाग्य निष्पति महाविद्यालय छात्रों के कार्य-प्रभि- १ वर्ष रु० 5,000. वर्षादन ग्रीर प्रापान के व्रवेश मं प्रवेश प्राप्य विश्वविद्यालय, प्रवर्ण । उत्पादन ग्रीर प्रापान के विशेष संदर्भ 2 वर्ष रु० 39,600 में सुरक्षिक अनुसंभान केन्द्र, जन-प्रवुदेश विभाग, वंगलीर ।  23. व्याक्षक महाविद्यालय, वर्षों में सामान्य हिक्षाक महाविद्यालय, वर्षों में सिंद राज्य में शिक्षा का इतिहास । 6 मास रु० 7,000 वर्षों में सिक्षक महाविद्यालय, के लिए आदर्श-स्थापन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | के विशेष संदर्भ में देहाती क्षेत्रों में                                     |         |      |           |
| विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र । छात्रों के लिए हिन्दी में नैदानिक परीक्षणों की संरचना । स्कूल पर्यावरणों की संरचना । स्कूल पर्यावरणां की मनोवैज्ञानिक 12 वर्ष रु० 27,000.0 विश्वविद्यालय, जोधपुर । विशेषताएँ । वस्तर (म०प्र०) का एक ग्राँक्षिक 2 वर्ष रु० 22,500.0 सर्वेषकर विश्वविद्यालय, सर्वेक्षण । सर्वेक्षण । मारतीय स्थितियों में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 विश्वविद्यालय, राच्युर । मारतीय स्थितियों में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 विश्वविद्यालय, पर्याची मारतीय स्थितियों में 4-9 वर्षों के 15 मास रु० 15,000.0 विश्वविद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9 । प्राथिक स्कूलों में प्रवेदा पाने से पूर्व 1 वर्ष रु० 8,000. विश्वल विश्वविद्यालय, उत्त्वल विश्वविद्यालय, मुन्नेक्वर । सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष रु० 26,300. विश्वल विश्वविद्यालय, मुन्नेक्वर । सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष रु० 26,300. विश्वल विश्वविद्यालय, स्वास्त्वल विश्वविद्यालय, स्वास्त्रल के कार्रण के क्या मामाव्य विश्वविद्यालय, स्वास्त्रल विश्वविद्यालय, वरण से कारण के क्या मामाव्य विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ज्यपुर । सामाव्य निष्पत्ति महाविद्यालय छात्रों के कार्य-प्रवेद पर्णा । विश्वविद्यालय, दिल्ली । समस्याएँ । विश्वविद्यालय, दिल्ली । समस्याएँ । विश्वविद्यालय, दिल्ली । समस्याएँ के विश्वविद्यालय । सेतुर परणन के विश्वविद्यालय । सेतुर राज्य में शिक्षा का इतिहास । 6 मास रु० 39,600 में सुक्क महाविद्यालय, वर्ष 2 से 5 में तिमल पठन में गति 2 वर्ष रु० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए आदर्य-स्थापन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                | 11-17 वर्षायु वालिकामा का शिक्षा<br>की समस्याएँ।                             |         |      |           |
| <ul> <li>5. मनोविज्ञान विभाग, जोधपुर विशेषताएँ।</li> <li>6. मानव-विज्ञान विभाग, वस्तर (म० प्र०) का एक ग्रीक्षक 2 वर्ष रु० 22,500.0 रिविक्त विशेषताएँ।</li> <li>7. मनोविज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची।</li> <li>18. ए० जी० शिक्षक महा- विद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9।</li> <li>19. मनोविज्ञान विभाग, उपलाल विश्वविद्यालय, स्वामक स्कूलों में प्रवेश प्राप्त महा- विद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9।</li> <li>19. मनोविज्ञान विभाग, उपलाल विश्वविद्यालय, स्वामक स्कूलों में प्रवेश प्राप्त महा- विद्यालय, प्राप्त मिक स्कूल- व्याप्त के लिए मानविज्ञ प्राप्त मिक स्कूल- व्याप्त के कारण के रूप में संज्ञा- त्याप्त के कारण के रूप में संज्ञा- त्याप्त मिक स्वामक विश्वालय, स्वामक विश्वविद्यालय, व्याप्त के कारण में स्वामक विश्वविद्यालय, व्याप्त के सामान्य निष्पत्त महाविद्यालय व्याप्त के मानविज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय- व्याप्त के मानविज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय- व्याप्त के मानविद्यालय व्याप्त के मानविद्यालय व्याप्त के समस्याएँ । विश्वविद्यालय व्याप्त के मानविद्यालय के कुछ सहसंबंधों में अत्वेप्त विश्वविद्यालय, व्यप्त के कुछ सहसंबंधों में अत्वेप्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुछ सहसंबंधों में अत्वेप्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुछ सहसंबंधों में अत्वेप्त विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के विश्वविद्यापत के विश्वविद्यापत के विश्वविद्यालय के वि</li></ul> | <ol> <li>शिक्षा विभाग, कुरुक्षेत्र<br/>विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।</li> </ol> | छात्रों के लिए हिन्दी में नैदानिक                                            | 2 वर्ष  | ₹ο   | 12,600.00 |
| 16. मानव-विज्ञान विभाग, वस्तर (म०प्र०) का एक चौक्षक 2 वर्ष ६० 22,500.0 रिवर्शकर विश्वविद्यालय, राँची।  17. मनोविज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची।  18. ए० जी० विक्षक महा- विद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9।  19. मनोविज्ञान विभाग, राँची कार्य निक्षक विश्वविद्यालय, वर्ष सहा- विद्यालय, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-9।  19. मनोविज्ञान विभाग, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष ६० 8,000.  19. मनोविज्ञान विभाग, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष ६० 26,300. जरका विश्वविद्यालय, वर्राण के कारण के रूप में संज्ञा- त्राच्या मानविज्ञान विभाग, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष ६० 26,300. वर्ष विभाग, इलाहाबाद संगत, प्रविद्यालय, कम सामान्य 1 वर्ष र० 5,000. तथा विभाग, इलाहाबाद संगत, प्रविद्यालय- कार्य के कार्य-प्रभि- १ वर्ष ६० 25,700 विश्वविद्यालय, इत्याप- के कुछ सहसंबंधों में अन्वे- व्याप-प्रबंध और प्रौद्यो- पर्ण। उत्पादन और पर्णान के विश्वविद्यालय,            | <ol> <li>मनोविज्ञान विभाग, जोधपुर<br/>विद्वविद्यालय, जोधपुर।</li> </ol>        | स्कूल पर्यावरण की मनोवैज्ञानिक                                               | 12 वर्ष | रु०  | 27,000.00 |
| 17. मनोविज्ञान विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची । प्रायुचर्ग के लिए संस्कृति उचित बुिंड परीक्षण्य मान-1 का मानवीकरण्य।  18. ए० जी० विक्षक महा- विद्यालय, नवरंगपुरा, वे वर्ष तक वालवाड़ी में उपेल्थित प्रायुमिक स्कूलों में प्रवेश पाने से पूर्व 1 वर्ष र० 8,000.  18. ए० जी० विक्षक महा- प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश पाने से पूर्व 1 वर्ष र० 8,000.  18. ए० जी० विक्षक महा- प्राथमिक स्कूले प्रायुचित प्राथमिक स्कूल-छात्रों के चौधान प्राथमिक स्कूल-छात्रों के चौधान विद्यालय, प्रहेन वाले प्राथमिक स्कूल-छात्रों के चौधान विभाग, उत्साल विश्वविद्यालय, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष र० 26,300. वरण्य के कारण्य के रूप में संज्ञा- प्रवेशवदा।  19. मनोविज्ञान विभाग, इलाहाबाद तथा सामान्य निष्पत्ति महाविद्यालय छात्रों के समस्याएँ । संगत, प्रधिसामान्य, कम सामान्य 1 वर्ष र० 5,000. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा सामान्य निष्पत्ति महाविद्यालय छात्रों के सार्य-प्रमि- १ वर्ष र० 25,700 स्थापन के कुछ सहसंबंधों में अन्वे- प्रणा। उत्पादन और प्रणान के विशेष संदर्भ 2 वर्ष र० 25,700 मिस प्रशासन, विस्ती। प्रतासन के कुछ सहसंबंधों में अन्वे- प्रणा। उत्पादन और प्रणान के विशेष संदर्भ 2 वर्ष र० 39,600 में सार्याओं का एक अध्ययन। में सूर राज्य में शिक्षा का इतिहास। 6 मास र० 7,000 जन-अनुदेश विभाग, वंगलौर।  24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, के लिए आदर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. मानव-विज्ञान विभाग,<br>रविशंकर विश्वविद्यालय,                               | बस्तर (म०प्र०) का एक गैक्षिक                                                 | 2 वर्ष  | रु०  | 22,500.00 |
| 18. ए० जी० शिक्षक महा- प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश पाने से पूर्व 1 वर्ष ६० 8,000. विद्यालय, नवरंगपुरा, दो वर्ष तक वालबाड़ी में उपस्थित रहने वाले प्राथमिक स्कूल-छात्रों के गैक्षिक विषयों और विकासात्मक कार्यों में उपलब्धि के स्तरों की उन लोगों से नुजना जिन्होंने ऐसा नहीं किया।  19. मनोविज्ञान विभाग, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष ६० 26,300. उत्कल विश्वविद्यालय, वरण के कारण के रूप में संज्ञा- स्वविश्वविद्यालय, इलाहाबाद संगत, अधिसामान्य, कम सामान्य 1 वर्ष ६० 5,000. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा सामान्य निष्पत्ति महाविद्यालय छात्रों की समस्याएँ ।  21. दर्शन और मनोविज्ञान विश्वविद्यालय-छात्रों के कार्य-अभि- १ वर्ष ६० 25,700 स्थापन के कुछ सहसंबंधों में अन्वे- पए। उत्पादन के कुछ सहसंबंधों में अन्वे- पए। उत्पादन के पुरुत क-व्यापार की विश्वविद्यालय, दिल्ली । समस्याओं का एक अध्ययन ।  23. र्शक्षिक अनुसंधान केन्द्र, जन-अनुदेश विभाग, वंगलौर।  24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ष २ से 5 में तिमल पटन में गति २ वर्ष ६० 21,000 के लिए आदर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17. मनोविज्ञान विभाग, राँची                                                    | ग्रायु-वर्ग के लिए संस्कृति उचित बुद्धि                                      | 15 मास  | र्छ० | 15,000.00 |
| शैक्षिक विषयों और विकासात्मक कार्यों में उपलब्धि के स्तरों की उन लोगों से नुजना जिन्होंने ऐसा नहीं किया।  19. मनोविज्ञान विभाग, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्ते जक पर्या- 2½ वर्ष रु० 26,300 उत्कल विश्वविद्यालय, वरण के कारण के रूप में संज्ञा- सुवनेश्वर।  20. शिक्षा विभाग, इलाहाबाद संगत, अधिसामान्य, कम सामान्य 1 वर्ष रु० 5,000 विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा सामान्य निष्पत्ति महाविद्यालय छात्रों की समस्याएँ।  21. दर्शन और मनोविज्ञान विश्वविद्यालय-छात्रों के कार्य-अभि- १ वर्ष रु० 25,700 विभाग, राजस्थान विश्व- स्थापन के कुछ सहसंबंधों में अन्वे- विद्यालय, जयपुर।  22. व्यापार-प्रबंध और औद्यो- उत्पादन और पणन के विशेष संदर्भ 2 वर्ष रु० 39,600 मिक प्रशासन, दिल्ली। समस्याओं का एक अध्ययन।  23. शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र, जन-अनुदेश विभाग, बंगलौर।  24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ष 2 से 5 में तिमल पठन में गित 2 वर्ष रु० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए आदर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विद्यालय, नवरंगपुरा,                                                           | प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश पाने से पूर्व<br>दो वर्ष तक वालवाड़ी में उपस्थित | 1 वर्ष  | ₹0   | 8,000.00  |
| लोगों से नुलना जिन्होंने ऐसा नहीं किया।  19. मनोविज्ञान विभाग, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष ६० 26,300. उत्कल विश्वविद्यालय, वरण के कारण के रूप में संज्ञा- भुवनेश्वर।  20. शिक्षा विभाग, इलाहाबाद संगत, अधिसामान्य, कम सामान्य 1 वर्ष ६० 5,000. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद संगत, अधिसामान्य, कम सामान्य 1 वर्ष ६० 5,000. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा सामान्य निष्पत्ति महाविद्यालय छात्रों की समस्याएँ।  21. दर्शन ग्रीर मनोविज्ञान विश्वविद्यालय-छात्रों के कार्य-अभि- १ वर्ष ६० 25,700 विभाग, राजस्थान विश्व- स्थापन के कुछ सहसंबंधों में अन्वेव्यालय, जयपुर।  22. व्यापार-प्रबंध ग्रीर ग्रीद्यो- उत्पादन ग्रीर प्रणान के विशेष संदर्भ २ वर्ष ६० 39,600 विश्वविद्यालय, दिल्ली। समस्याग्रों का एक अध्ययन।  23. शैक्षक ग्रनुसंधान केन्द्र, मैसूर राज्य में शिक्षा का इतिहास। 6 मास ६० 7,000 जन-अनुदेश विभाग, बंगलौर।  24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ग २ से 5 में तिमल पठन में गति २ वर्ष ६० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए श्रादर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त्रहमदाबाद-9 ।                                                                 | शैक्षिक विषयों ग्रौर विकासात्मक                                              |         |      |           |
| 19. मनोविज्ञान विभाग, सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या- 2½ वर्ष ६० 26,300. उत्कल विद्वविद्यालय, वरण के कारण के रूप में संज्ञा- मुवनेश्वर । त्मक वृद्धि ।  20. शिक्षा विभाग, इलाहाबाद संगत, अधिसामान्य, कम सामान्य 1 वर्ष ६० 5,000. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा सामान्य निष्पत्ति महाविद्यालय छात्रों की समस्याएँ ।  21. दर्शन ग्रीर मनोविज्ञान विश्वविद्यालय-छात्रों के कार्य-ग्रीम- १ वर्ष ६० 25,700 विभाग, राजस्थान विश्व- स्थापन के कुछ सहसंबंधों में ग्रन्वे- विद्यालय, जयपुर । पण ।  22. व्यापार-प्रबंध ग्रीर ग्रीद्यो- उत्पादन ग्रीर पणन के विशेष संदर्भ 2 वर्ष ६० 39,600 मिल प्रशासन, दिल्ली में, भारत में पुस्तक-व्यापार की विश्वविद्यालय, दिल्ली । समस्याग्रों का एक अध्ययन ।  23. शैक्षिक ग्रनुसंधान केन्द्र, मैसूर राज्य में शिक्षा का इतिहास । 6 मास ६० 7,000 जन-ग्रनुदेश विभाग, बंगलीर ।  24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ष 2 से 5 में तिमल पठन में गति 2 वर्ष ६० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए श्रादर्श-स्थापन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | लोगों से तुलना जिन्होंने ऐसा नहीं                                            |         |      |           |
| 20. शिक्षा विभाग, इलाहाबाद संगत, अधिसामान्य, कम सामान्य 1 वर्ष ६० 5,000. विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा सामान्य निष्पत्ति महाविद्यालय छात्रों की समस्याएँ।  21. दर्शन ग्रीर मनोविज्ञान विश्वविद्यालय-छात्रों के कार्य-ग्रीभ- १ वर्ष ६० 25,700 विभाग, राजस्थान विश्व- स्थापन के कुछ सहसंबंधों में ग्रन्वे- विद्यालय, जयपुर।  22. व्यापार-प्रबंध ग्रीर ग्रौद्यो- उत्पादन ग्रीर पर्गान के विश्रेष संदर्भ 2 वर्ष ६० 39,600 मिक्स प्रशासन, दिल्ली में, भारत में पुस्तक-व्यापार की विश्वविद्यालय, दिल्ली। समस्याग्रों का एक ग्रन्थयन।  23. शैक्षिक श्रनुसंधान केन्द्र, मैसूर राज्य में शिक्षा का इतिहास। 6 मास ६० 7,000 जन-श्रनुदेश विभाग, बंगलीर।  24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ग 2 से 5 में तिमल पठन में गति 2 वर्ष ६० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए श्रादर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | उत्कल विश्वविद्यालय,                                                           | सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तेजक पर्या-<br>वररा के काररा के रूप में संज्ञा-        | 21 वर्ष | ξo   | 26,300.0  |
| 21. दर्शन ग्रीर मनोविज्ञान विश्वविद्यालय-छात्रों के कार्य-ग्रिभ- १ वर्ष ६० 25,700 विभाग, राजस्थान विश्व- स्थापन के कुछ सहसंबंधों में ग्रन्वे- विद्यालय, जयपुर। पए।।  22. व्यापार-प्रबंध ग्रीर ग्रौद्यो- उत्पादन ग्रीर परान के विश्रेष संदर्भ 2 वर्ष ६० 39,600 विश्वविद्यालय, दिल्ली में, भारत में पुस्तक-व्यापार की विश्वविद्यालय, दिल्ली। समस्याग्रों का एक ग्रब्ययन।  23. शैक्षिक श्रनुसंधान केन्द्र, मैसूर राज्य में शिक्षा का इतिहास। 6 मास ६० 7,000 जन-श्रनुदेश विभाग, बंगलीर।  24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ष 2 से 5 में तिमल पठन में गित 2 वर्ष ६० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए श्रादर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20. शिक्षा विभाग, इलाहाबाद                                                     | संगत, प्रधिसामान्य, कम सामान्य<br>तथा सामान्य निष्पत्ति महाविद्यालय          | 1 वर्ष  | ₹०   | 5,000.00  |
| विद्यालय, जयपुर। षण्।  22. व्यापार-प्रबंध और भौद्यो- उत्पादन भौर पण्न के विशेष संदर्भ 2 वर्ष रु० 39,600 गिक प्रशासन, दिल्ली में, भारत में पुस्तक-व्यापार की विश्वविद्यालय, दिल्ली। समस्याओं का एक अध्ययन।  23. शैक्षिक अनुसंधान केन्द्र, मैसूर राज्य में शिक्षा का इतिहास। 6 मास रु० 7,000 जन-अनुदेश विभाग, बंगलौर।  24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ग 2 से 5 में तिमल पठन में गित 2 वर्ष रु० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए आदर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                | विश्वविद्यालय-छात्रों के कार्य-प्रभि-                                        | १ वर्ष  | €०   | 25,700.0  |
| 22. व्यापार-प्रबंध श्रीर श्रीद्यो- उत्पादन श्रीर प्र्णन के विशेष संदर्भ 2 वर्ष ६० 39,600 गिल प्रशासन, दिल्ली में, भारत में पुस्तक-व्यापार की विश्वविद्यालय, दिल्ली। समस्याश्रों का एक श्रव्ययन। 23. शैक्षिक श्रनुसंधान केन्द्र, मैंसूर राज्य में शिक्षा का इतिहास। 6 मास ६० 7,000 जन-श्रनुदेश विभाग, बंगलीर। 24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ग 2 से 5 में तिमल पठन में गित 2 वर्ष ६० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए श्रादर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |                                                                              |         |      |           |
| विद्यविद्यालय, दिल्ली। समस्याओं का एक अध्ययन। 23. र्राक्षिक अनुसंधान केन्द्र, मैसूर राज्य में शिक्षा का इतिहास। 6 मास ६० 7,000 जन-अनुदेश विभाग, वंगलौर। 24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ग 2 से 5 में तिमल पठन में गित 2 वर्ष ६० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए आदर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22. व्यापार-प्रबंध ग्रीर ग्रीची-                                               | उत्पादन ग्रीर पर्एान के विशेष संदर्भ                                         |         | ₹৹   | 39,600.0  |
| 23. र्राक्षिक श्रनुसंधान केन्द्र, मैसूर राज्य में शिक्षा का इतिहास। 6 मास ६० 7,000 जन-अनुदेश विभाग, बंगलौर। 24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ग 2 से 5 में तिमल पठन में गित 2 वर्ष ६० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए श्रादर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                                                              |         |      |           |
| बंगलौर ।<br>24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ग 2 से 5 में तमिल पठन में गति 2 वर्ष रु० 21,000<br>शिक्षक महाविद्यालय, के लिए श्रादर्श-स्थापन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23. शंक्षिक भ्रनुसंधान केन्द्र,                                                |                                                                              | 6 मास   | ₹०   | 7,000.0   |
| 24. रामकृष्ण मिशन विद्यालय, वर्ग 2 से 5 में तमिल पठन में गति 2 वर्ष रु० 21,000 शिक्षक महाविद्यालय, के लिए श्रादर्श-स्थापन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                              |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24. रामकृष्ण मिशन निद्यालय,                                                    |                                                                              | 2 वर्ष  | र्∘  | 21,000.0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | क लिए स्रादश-स्थापन ।                                                        |         |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                              |         | 44   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                              |         |      |           |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                              |         |      |           |

| 25. राजनीा त्यु-वनज्ञविभाग,<br>राजस्थान विश्वविद्यालय                                                            | राजस्थान में पंचायती राज के श्रधीन<br>प्राथमिक स्कूलों का प्रबंध।                                                                                            | 2 वर्ष  | ₹₀  | 35,600.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|
| जयपुर।<br>26. डॉक्टर जगदीश पी० दवे,<br>70 बर्चे पार्क, सारेस्ट,<br>111,80466, यू०एस०ए०                           | "भारत में चुने हुए स्कूलों में सन्<br>1946 से 61 तक सामाजिक अध्ययन<br>पाठ्यक्रम में परिवर्तन," शीर्षक                                                        | 1 वर्ष  | रु० | 1,000.00  |
| 27. डॉक्टर एन० के० ग्रम्बष्ट,<br>प्राच्यापक, प्रौढ़ शिक्षा<br>विभाग, रा० बौ० ग्र० ग्रीर<br>प्र० प्र०, 37 फेण्ड्स | पी० एच० डी० शोध-निबंध का प्रकाशन ।  ''राँची जिले के निशेष संदर्भ में यादिवासी शिक्षा का एक समालो- चनात्मक अध्ययन'' शीर्षक पी-एच० डी० शोध-प्रवंध का प्रकाशन । | 1 वर्षे | ₹∘  | 1,000.00  |
| कालोनी, दिल्ली-14।<br>28 डॉक्टर एस० एन० कानून-<br>गी, इतिहास- प्राव्यापक,<br>लखनऊ विश्वविद्यालय,<br>लखनऊ।        | ''भारत में म्रनिवार्य निःश्रुल्क शिक्षा<br>की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि'' शीर्षक<br>श्रनुसंधान-कृति का प्रकाश।                                                      | 1 वर्ष  | ₹०  | 1,000.00  |

# परिशिष्ट - भ

#### प्रकाशन

#### विज्ञान

- 1. जनरल सायत्स फार प्राइमरी स्कूल्स-बुक 2
- 2. फिजिक्स पार्ट-2
- 3. केमिस्ट्री पार्ट-1
- 4. बायोलीजी पार्ट-2
- 5. फिजिबस पार्ट-1 (प्रथम पुनर्मुद्रएा)
- 6. भौतिकी भाग-1 (प्रथम पुनर्मुद्ररण)
- जीव-विज्ञान भाग-1 (प्रथम पुनर्मुद्रएा)
- 8. ए टैक्स्ट बुक ग्रॉफ कैमिस्ट्री फॉर सैकन्ड्री स्कूल्स
- बायौलोजी सैक्शन—3: ए टैक्स्ट बुक फॉर सैक्स्ड्री स्कूस्स(थर्ड रिशिन्ट एडिशन)
- बायोलौजी फॉर मिडिल सकूल्स (ऐवसपेरिमेन्टल एडिशन) पार्ट-1
- बायोलौजी फॉर मिडिल स्कूल्स
   (ऐक्सपेरिमेन्टल एडिशन) पार्ट-2
- बायोलीजी फॉर मिडिल स्कूल्स
   (ऐक्सपेरिमेन्टल एडिशन) पार्ट-3
- कैमिस्ट्री फाँर मिडिल स्कूल्स
   (ऐक्सपेरिमेन्टल एडिशन) पार्ट-1
- 14. कैमिस्ट्री फॉर मिडिल स्कूल्स (ऐक्सपेरिमेन्टल एडिशन) पार्ट-2
- 15. जनरल सायन्स फॉर यू: ऐ टैक्स्टबुक फॉर सैकन्ड्री स्कूल्स

#### गिएत

- 16. एलिमैन्ट्स भ्रॉफ प्रोबेबिलिटी
- 17. ज्योमेट्टी पार्ट-2
- 18. रेखागिएत भाग-2
- 19. ज्योमैट्री पार्ट-1 (फस्टे रिप्रिन्ट एडिशन)
- ए टैक्स्टबुक धाफ भल्जबरा फॉर सैकन्डरी स्कूल्स पार्ट-1

 ए टैक्स्टबुक स्नाफ अल्जबरा फाँर सैकन्डरी स्कूल्स पार्ट-2

#### प्रौद्योगिकी

- 22. वर्कशाप प्रैक्टिस: ए टैक्स्टबुक फॉर टैक्निकल स्कूल्स वाल्यूम-2
- 23. रीडिंग ब्लु प्रिन्ट्स एण्ड स्कैचिंग-एन ऐलि-मैन्ट्री टैक्स्टबुक फॉर टैक्निकल एण्ड बोकेशनल स्कूल्स

#### सामाजिक ग्रध्ययन

- 24. भारत श्रीर संसार
- 25. अवर कन्ट्री-इंडिया पार्ट-1
- 26. अवर कन्ट्री-इंडिया पार्ट-2
- 27. हमारा देश भारत भाग 1
- 28. इंडिया एंड दि वर्ल्ड
- 29. हमारा देश भारत भाग 2

# इतिहास:

30. एन्सैन्ट इंडिया : (रिवाइज्ड एडिशन)

# हिन्दी

- 31. राष्ट्रभारती भाग-2
- 32. काव्य-संकलन (चतुर्थ पुनर्मुद्रण)
- 33. राष्ट्रभारती भाग-3
- 34. गद्य-संकलन (चतुर्थ पुनर्मुद्ररा)
- 35. कहानी-संकलन
- 36. आयो पढ़ें भौर सीखें
- 37. एकांकी-संकलन (प्रथम पुनमुद्रिएा)
- 38. कहानी-संकलन (प्रथम पुनर्मु द्रगा)
- 39. गद्य-संकलन (पंचम पुनर्मुद्रण)

#### संस्कृत

- 40. संस्कृतोदय:
- अध्यापकों की पुस्तकों, पाठ्यक्रम मार्ग दिश-काएँ, छात्रों की अभ्यास पुस्तिकाएँ
- 41. जनरल सायन्स फाँर प्राइमरी स्कूल्स: ए टीचर्स हैन्डबुक श्रॉफ ऐक्टीविटीज वाल्यूम-1

- 42. जनरल सायन्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स: ए टीचसं हैन्डबुक ग्रॉफ ऐक्टीविटीज वाल्यूम-2
- 43. 'हमारी दिल्ली' के लिए शिक्षक पुस्तिका
- 14. 'भारत ग्रीर संसार' के लिए शिक्षक पुस्तिका
- 45. 'मेरी श्रम्यास पुस्तिका'-श्राश्रो पढ़ें श्रीर समभों (तीसरी पुस्तक)
- 46. 'हमारा देश भारत' के लिए शिक्षक-पुस्तिका
- 47. मेरी सुलेख पुस्तिका भाग-1
- 48. मेरी सुलेख पुस्तिका भाग-2
- 49. मेरी सुलेख पुस्तिका भाग-3
- 50. टीचर्स हैन्डबुक फॉर सोशल स्टडीज फॉर क्लासेस-1 एण्ड 2
- 'मेरी प्रम्यास-पुस्तिका'—ग्राम्रो पढ़ें ग्रौर सीखें (चौथी पुस्तक)
- 52. इन्साइट इंटू मैथेमैटिक्स-टीचर्स गाइड
- 53. 'श्राम्रो पढ़ें ग्रौर समर्फे' के लिए शिक्षक-पस्तिका
- 54. बायोलीजी फाँर मिडिल स्कूल्स-टीचर्स गाइड पार्ट-1
- 55. बायोलीजी फॉर मिडिल स्कूल्स-टीचर्स गाइड पार्ट-2
- 56. बायोलौजी फॉर मिडिल स्कूल्स-टीचर्स गाइड पार्ट-3
- 57. कैमिस्ट्री फाँर मिडिल स्कूल्स-लैबोरेटरी मैनुअल पार्ट-1
- 58. कैमिस्ट्री फाँर मिडिल स्कूल्स-लैबोरेटरी मैनुअल पार्ट-2
- 59. कैमिस्ट्री फॉर मिडिल स्कूल्स-टीचर्स गाइड पार्ट-1
- 60. कैमिस्ट्री फॉर मिडिल स्कूल्स-टीचर्स गाइड पार्ट-2

# पूरक पुस्तकों

- 61. दि लाइफ एण्ड वर्क ऑफ मेघनाद साहा
- 62. गौतम बुद्ध
- 63. लीजैन्ड्स स्रॉफ इंडिया
- 64. जीसस काइस्ट
- 65. सर सैयद ग्रहमद खान
- **66.** 現कबर

# अनुसंधान मोनोग्राफ/अध्ययन

- 67. वेस्टेज एंड स्टगनेशन इन प्राइमरी एण्ड मिडिल स्कूरस इन इंडिया
- 68. ग्रचीवमैन्ट मोटिव इन हाई स्कूल बाँयेज
- जुडिशल रिब्यू एंड ऐज्यूकेशन-ए स्टडी इन ट्रैन्ड्स

# पुस्तिकाएँ व विवरिएकाएँ

- 70. बाल-साहित्य-सूची भाग-2
- 71, गाइडैन्स इन स्कूल्स
- 72. नेशनल सेमिनार ग्रॉन वेस्टेज एंड स्टगनेशन
- 73. इनागुरल स्पीच ग्रॉफ ऐज्यूकेशन मिनिस्टर फॉर सेन्ट्रल एड्वाईजरी बोर्ड श्राफ ऐज्यूकेशन
- 74. यू एण्ड यौर पयूचर
- 75. टीचर स्पीक्स वाल्यूम-5
- 76. बिब्लियोग्राफी भ्रॉन इन्सपैक्शन एड सुपरविज न
- ए स्कीम आफ ग्रांट-इन-एड फॉर अप्रूब्ड रिसर्च प्रोजैक्ट्स
- 78. समरी ग्राफ फाइन्डिंग्स-सेकिड ग्रॉल इंडिया ऐज्यूकेशनल सर्वे
- 79. सिलेबी स्रफ प्रि-प्राइमरी टीचर्स ट्रैनिंग इन्स्टी-च्यूशन्स
- 80. बाल-साहित्य-सूची भाग-3
- 81. किसान साक्षरता योजना
- ए स्कीम आॅफ असिस्टैन्स फॉर प्रोजैक्ट्स एण्ड ऐक्स्पैरीमैन्ट्स इन सैकन्ड्री स्कूल्स
- 83. एन. सी. ई. घार.टी. बुनस एण्ड टैक्स्टबुनस 1969 कंटेलॉग

# भारतीय शिक्षा वार्षिकी

84. फर्स्ट ईयरबुक: ए रिन्यू आँफ ऐज्यूकेशन इन इंडिया (1947 पार्ट-2) (फर्स्ट रिवाइज्ड एडिशन)

# पत्र-पत्रिकाएँ

- 85. एन. ग्राई. ई. जर्नल में 68
- 86. एन. ग्राई. ई. जर्नेल -जुलाई 68
- 87. एन. ग्राई. ई. जर्नल -सेप्टेम्बर 68
- 88. एन. आई. ई. जर्नल -नवंबर 68
- 89. एन. ग्राई. ई. जर्नल -जनवरी 69

- 90. एन. ग्राई. ई. जर्नल -मार्च 69 इशू
- 91. इंडियन ऐज्यूकेशनल रिव्यू-जुलाई 68
- 92. इंडियन ऐज्यूकेशनल रिव्यू-जनवरी 69
- 93. स्कूल सायन्स
- -जून 68 - वेप्टोन्डर 6
- 94. स्कूल सायन्स
- -सेप्टेम्बर 68
- 95. स्कूल सायन्स
- –दिसंबर €8
- 96. एन. म्राई. ई. न्यूजलैंटर-जून 68
- 97. एन. ग्राई. ई. न्यूजलैटर-सेप्टेम्बर 68
- 98. एन. ग्राई. ई. न्यूजलैटर-दिसंबर 68
- 99. एन. ग्राई. ई. न्यूजलैटर-मार्च 69

निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकों, पूरक शैक्षिक सामग्री मादि मुद्रशाधीन हैं —

- 1. प्राचीन भारत
- 2. मध्यकालीन भारत
- 3. जीव-विज्ञान भाग-3
- 4. हिन्दी व्याकरश ग्रीर रचना
- 5. ग्रफीका और एशिया
- 6. काद्य-संकलन (पूनर्मुद्रएा)
- 7. गद्य-संकलन (पुनर्मु द्रएा)
- 8. गद्य-संकलन भ्रीर काव्य-संकलन

(संयुक्त संस्करण)

- 9. स्थानीय शासन
- 10. रानी मदन ग्रमर (पुनर्मु द्रण)
- 11. माम्रो हम पढ़ें (पुनर्मुद्रण)
- 12. अंकगिएत-बीजगिएत भाग-2 (पुनमु द्रिएा)
- 13. रेखागिएत भाग-2 (पुनर्मु द्रएा)
- 14. अफ्रीका एंड एशिया
- 15. इन्साइट इन्टू मैथेमैटिक्स बुक-1
- 16. ऐलिमैन्ट्स म्रॉफ बुक कीपिंग एंड श्रकाउन्टैन्सी
- 17. ए फर्स्ट कोर्स इन मॉडर्न अलजबरा
- 18. कैमिस्ट्री पार्ट-। (रिप्रिन्ट)
- 19- फिजिक्स पार्ट-2 (रिप्रिन्ट)
- 20. बायोलीजी पार्ट-2 (रिप्रिन्ट)
- 21. ज्योमैट्री पार्ट-2 (रिप्रिन्ट)
- 22. कहानी-संकलन (पुनर्मुद्रण)
- 23. एकाकी संकलन (पुनर्मु द्ररण)
- 24. काब्य के ग्रंग (पुनर्ग्द्रण)

- 25. ग्ररिथमैटिक ग्रलजबरा पार्ट-2 (रिप्रिन्ट)
- 26. बायोलौजी फाँर सेकन्ड्री स्कूल्स-सैन्शन्स 1, 2, 4 एण्ड 5, 6 एण्ड 7 (रिप्रिन्ट)
- 27. इंगलिश टैबस्टबुक, क्लास-3 (स्पेशल सिरीज)
- 28. इंगलिश टॅक्स्टबुक, क्लास-6 (स्पेशल सिरीज)
- 29. इंगलिश टैक्स्टबुक, क्लास-9 (स्पेशल सिरीज)
- 30. इंगलिश टैक्स्टबुक, क्लास-6 (जनरल सिरीज)
- 31. इंगलिश टैक्स्टब्रुक, क्लास−9 (जनरल सिरीज)
- 32. प्लेन द्रिगोनोमैंद्री
- 33. इकॉनॉमिक एण्ड कर्माशयल ज्योग्राफ़ी
- 34. प्रैक्टिकल ज्योग्राफी (रिप्रिन्ट)
- 35. फिजिकल ज्योग्राफी (रिप्रिन्ट)
- 36. इकॉनॉमिक ज्योग्राफी (रिप्रिन्ट)
- 37. मिडीवल इंडिया (रिप्रिन्ट)
- 38. एन्शैन्ट इंडिया (रिप्रिन्ट)
- अध्यापक पुस्तिका
- 'ग्राम्रो पढ़ें ग्रीर खोजें, के लिए ग्रध्यापक पुस्तिका
- 41. 'मेरी पम्यास पुस्तिका' कक्षा 5 के लिए
- 42. 'राष्ट्रभारती' भाग-2 के लिए अध्यापक पुस्तिका
- प्राथमिक कक्षाम्रों के लिए विज्ञान : शिक्षक निर्देशिका खंड 1
- 4.1. मेरी श्रभ्यास पुस्तिका (राती, मदन, श्रमर) (पुनमुँद्रण)
- 45. मेरी अभ्यास पुस्तिका (चलो पाठशाला चलें) (पुनर्मु इरा)
- 46. मेरी श्रम्यास पुस्तिका (श्राम्रो हम पढ़ें) (पुनर्मु दर्ग)
- 47. मेरी मुलेख पुस्तिका खंड-1 (पुनर्मुद्रण)
- 48. मेरी सुनेख पुस्तिका खंड-2 (पुनर्मु द्रण)
- 49, मेरी सुलेख पुस्तिका खंड-3 (पुनमुद्रिण)
- 50. रिसर्च इन क्लासरूम-ए रिपोर्ट
- जनरल सायन्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स-ए टीचर्स हैन्डयुक- वाल्यूम-3
- 52. बायोलीजी टीचिंग नोट्स (सैकन्ड्री स्कूल्स)
- 53. बायोलीजी टीचिंग चार्ट्स (सैकन्ड्री स्कूल्स)

- 54. टीचिंग होम सायन्स (सँकन्ड्री स्कूल्स)
- 55. टीचर्स गाइड, क्लास -3, इंगलिश टेक्स्टबूक (स्पेशल सिरीज)
- 56. टीचर्स गाइड, क्लास-6, इंगलिश टैक्स्टबूक (स्पेशल सिरीज)
- 57. टीचर्स गाइड, क्लास -6 इंगलिश टैक्स्टबुक जनरल सिरीज)
- 58. टीचर्स गाइड, क्लास-9, इंगलिश टैक्स्टबूक (जनरल सिरीज)
- 59. वर्कबुक, क्लास-3, (स्पेशल सिरीज)
- 60. वर्कबुक, बलास-6, (जनरल सिरीज)
- 61. सोशल स्टडीज-ए टैनस्टबुक फॉर सैकन्ड़ी स्कूल्स

# पुरक पुरतकें

- भारत की कथाएँ
- दि डिस्कवरी ग्राफ दि श्रोशन्स
- 61. जरशस्त्र
- 65. राजा राममोहन रॉय
- 66. दि रोमान्स आँफ बैंकिंग 67. फीडम मूवमेंट इन इंडिया
- दि रोमान्स ग्रॉफ थियेटर
- 69. दि फिगर स्रॉन दि ल्यूट
- इंडिया-दि लैंड ऐण्ड दि पीपुल

# अनुसंधान मोनोग्रापस/अध्ययन

- 71. स्कोलैस्टिक एप्टीच्यूड्स टैस्ट्स फॉर क्लासेस –8 ਹਰਤ 9
- 72. इवेलुएटिव क्राइटेरिया फॉर इन्स्पेक्शन एण्ड सुपरविजन
- 73. सर्वे ग्रॉफ ग्रचीवमेंट इन मैथेमैटिक्स एट श्री लेवेल्स यॉफ स्कूल ऐजुकेशन
- 74. सैंगड नेशनल सर्वे ग्रॉफ सैंकंड्री-टीचर ऐज्यू-केशन इन इण्डिया
- 75. ए स्टडी श्रॉफ कन्फारमिटी एंड विन श्रमंग एडोलेसैंट्स
- करीकुलम एंड टीचिंग श्रॉफ मैथेमैटिक्स इन हायर सैकन्डी स्कुल
- 77. ए स्टडी ग्राफ कॉस्ट्स ग्रॉफ ऐज्यूकेशन इन इण्डिया
- 78. भ्राइडेन्टिफिकेशन एंड इंसीडेन्स भ्राफ टेलेन्ट
- 79. मेजरमेंट श्राफ कॉस्ट प्रोडक्टिविटी एंड ऐफीशैन्सी स्रॉफ ऐजुकेशन

# पुस्तिकाएँ व विवणिकाएँ

- 80. समाज-सेवा व्यवसाय
- 81. लिपिक वर्ग के व्यवसाय
- 82. फेसेट्स म्रॉफ इंडियन ऐजूकेशन
- 83. ए गाइड बुकलेट फॉर नसंरी स्कूल टीचर्स 84. कैटेलाग आफ फिल्म्स

